

# मधुकरी

चौथा खरड

सम्पादक विनोदशङ्कर व्यास

प्रकाशक





प्रथम संस्करण दिसम्बर १६४६ ई०

मूल्य तीन रुपये

<sup>गुह्क</sup> धरती-प्रेस, श्रासभैरत, बारायसी ।

# परिचय

#### श्री राहुल सांऋत्यायन

राहुलजी की प्रतिमा और अध्ययन का परिचय 'प्रभा' कहानी में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है।

#### श्री रामकुमार

चित्रकार हैं। पेरिस में चित्रकला का अध्ययन कर चुके हैं। इनकी कहानी पढ़कर भी चरित्रों की रेखायें स्पष्ट हो आती हैं।

#### श्रीमती कमला त्रिवेगीशंकर

इनकी कहानी 'सारंगीबाला' में कल्पना और आदर्श का मिश्रण है।

#### श्री भीष्म सहानी

प्रोफेसर हैं। कहानियां सुन्दर लिखते हैं।

#### श्री श्रोंकार शरद

बहुत कुछ ग्राशा है। उत्सादी नवयुवक हैं।

### श्री तेजबहादुर चौधरी

इनकी कहानी 'इत्याभरन' मुक्ते अत्यपिक पतन्य 'प्राई । केवल एक कहानी लिखकर ही कोई महानी-साहित्य में अपना स्थान बना ले, ऐसी ही यह महानी है ।

#### श्री मोहन राकेश

राकेराजी प्रतिभाशाली नवसुवक लेखक हैं। कहानियाँ जीरदार लिखते हैं। श्नसे हिंग्दी कहानी-साहित्य की बहुत बड़ी आशा है।

#### श्री सत्येन्द्र शरत्

बहुत छोटी अवस्था में ही जीवन के अगों का अध्ययन करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है। उत्साही और स्थानलम्बी हैं।

## पं॰ सुधाकर पाएंडेय

भविष्य में सुन्दर रचनाएँ लिएँगे, ऐसी भाशा है।

# अनुक्रम

|                            | •           |         |
|----------------------------|-------------|---------|
| १                          | <b>र्वह</b> | रचनाकाल |
| श्री राहुल सांऋत्यायन      |             | 35.38   |
| प्रभा                      | (१)         |         |
| २                          |             |         |
| श्री रामकुमार              |             | ₹€.₹€.  |
| कहानी जो कभी लिखीन गई      | ( ₹∘ )      |         |
| ঽ                          |             |         |
| श्रीमती कमला त्रिवेशी शंकर |             | 3838    |
| सारंगीवाला                 | ( ४३ )      |         |
| 8                          |             |         |
| श्री भीष्म सहानी           |             | 8E80    |
| शिष्टाचार                  | ( 38 )      |         |
| ¥                          |             |         |
| श्री श्रोंकार शरद          |             | \$8,3\$ |
| लंका महराजिन               | ( 뇟뇟 )      | 1       |
| Ę                          |             |         |
| श्री तेजबहादुर चौधरी       |             | 8888    |
| हत्यामरन                   | ( ६५ )      |         |
| <b>6</b>                   |             |         |
| श्री मोहन राकेश            |             | SERX    |
| वासना की छाया में          | ( =4 )      | ,       |
| games<br>Comp              |             |         |
| श्री सत्येन्द्र शरत्       |             | \$8.8E  |
| मीमांसा                    | ( EX )      | •       |
|                            | -           |         |

| 3                           |           |      |
|-----------------------------|-----------|------|
| पं॰ सुधाकर पाग्डेय          |           | १६४६ |
| डाक्टर ईनफैनसाई का स्वागत   | (308)     |      |
| <b>? o</b>                  |           |      |
| श्रीकमलेश्वर                |           | 0839 |
| राजा निरबंसिया              | ( ११६ )   |      |
| ११                          |           |      |
| पं गिरजा शंकर पायडेय        |           | १९४७ |
| राह का कंटक                 | ( १४५ )   |      |
| १२ *                        | ,         |      |
| श्री राजेन्द्र यादव         |           | 8880 |
| एक कमजोर लड़की की कहानी     | ( १५१ )   |      |
| १३                          | ,         |      |
| श्री मार्कएडेय              |           | 7883 |
| गुलरा के बावा               | ( १७७ )   |      |
| <b>3</b> 8                  |           |      |
| श्री श्रोंकारनाथ श्रीवास्तव |           | १६५१ |
| कालसुन्दरी                  | ( १८६ )   |      |
| १५                          | ( , ,     |      |
| श्री शिव प्रसाद सिंह        |           | 8E48 |
| कर्मनाशा की हार             | ( १६८ )   |      |
| १६                          | , ,,      |      |
| श्री विद्यासागर नौटियाल     |           | १९५३ |
| मैंस का कट्या               | ( २१८ )   |      |
| १७                          |           |      |
| श्रीमती ऋष्णा सोवती         |           | १९५५ |
| बादलों के घेरे              | ( २२८ )   |      |
|                             | ( , , , , |      |

# श्री राहुल सांस्कृत्यायन

जन्मकाल रचनाकाल १८६३ ई० १६३६ ई०

#### THE PARTY

थाकेत (अयोध्या) कमी किसी राजा की प्रधान राजधानी नहीं बना। बुद्ध के राभकाशीन कोसलराचा प्रसेनचित् का यहां एक राजमहल ककर था: किन्तु राज-वानी थी आवस्ती (सहैटमहेट ), वहां से छैं योजन दूर। प्रसेनाजित के दामाद य जातशाचु ने कोसला की स्वतन्त्रता का अपहरण किया उसी वक्त आवस्ती का भी सीमाग्य लुट गया । सरयू-तट पर बसा साकेत पहले मी नी व्यापार का ही नहीं, विका पूरव (प्रान्वी) से उत्तरापथ पंजाब के सार्थ-पथ पर बसा रहने से स्थल-ब्यापार का भी भारी केन्द्र था। यह पद उसे बहुत समय तक प्राप्त रहा। विज्यासन नागाक्य के शिष्य चद्रगुप्त मीर्थ ने मगध के राज्य की पहले तक्षिला तक, फिर गवनराज शेलाहा (सेल्यूक्म) को पराजित कर हिन्दूकुश पर्वतमाला (अफ्गानि-स्तान) से बहुत पन्छिम हिरात स्त्रार स्त्रामू दरिया तक फैलाया । चन्द्रगुप्त स्त्रीर उसके भीर्थ-वंश के शासन में भी साफेत व्यापार केन्द्र से अपर नहीं उठ सका। भोर्य-वंश-ध्वंसक सेनापति पुष्यभित्र ने पहले-पहल साकेत का राजधानी का पद प्रदान किया; किन्तु शायद पारलिपुत्र की प्रधानता की नष्ट कर के गहीं। बाल्मी-कि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया; जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्य-भित्र या उराके शंगवंश के शासन काल में लिखा। इसमें तो शक ही नहीं कि न्यश्यचीय ने बालमीकि के मधुर काव्य का रसास्त्रादन किया था। कोई ताच्छुव नहीं, यदि वाल्मीकि सु गवंश के ऋाशित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चन्द्रगुप्त विफ्रमादित्य के, ग्रीर शुंग-वंश की राजधानी की महिमा को बढ़ाने ही के लिए उन्होंने जातकों के दशारथ की राजधानी वाराण्यी से बदल कर साकेत या-श्रयोध्या कर दी श्रीर राम के रूप में शुङ्ग-सम्राट् पुष्यमित्र वा श्राग्निमित्र की

प्रशंसा की — वैसे ही, जैसे कालिदास ने 'रघुवंश' के रघु और 'कुमार-सम्भव' के इसार के नाम से पिता पुत्र चद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त की की।

सेनापित पुष्यिमिन श्रेपने स्वामी का बध कर सारे मौर्य सम्राज्य को नहीं ले सका। पंजाब सारा यवनराजा मिनान्दर के हाथ में चला गया; श्रीर एक बार तो उसने साकेत पर भी श्रेरा डाल दिया था, जैसा कि पुष्यिमित्र के पुरोहित ब्राह्मण पतंजिल ने लिखा हैं। इससे यह भी पता लगता है कि पुष्यिमित्र के शाधन कालके श्रारम्भिक दिनों में भी साकेत का ख़ास महत्व था, श्रीर यह भी कि पतंजिल श्रीर पुष्यिमित्र के समय श्रयोध्या नहीं, साकेत ही इस नगर का नाम था।

पुष्यमित्र, पतंत्रिल श्रीर मिनान्दर के समय से हम दो सी साल श्रीर पीछे श्राते हैं। इस समय भी साकेत में बड़े-बड़े श्रेष्ठी (सेठ) वसते थे। लद्दमी का निवास होने से सरस्वती की भी थोड़ी-बहुत कह होना अरूरी था श्रीर फिर धर्म तथा ब्रह्मणों का गुड़-चींटे की तरह था मीजूद होना भी स्वामाविक था। इन्हीं ब्राह्मणों में एक धन-विद्या-सम्पव कुल था, जिसके स्वामी का नाम काल ने भुला दिया; किन्तु स्वामिनी का नाम उसके पुत्र ने श्रमर कर दिया। ब्राह्मणों का नाम या मुक्णिची, उसके नेत्र मुक्णे जैसे पीले थे। उस वक्त पीले नीले नेत्र ब्रह्मणों श्रीर चत्रियों में श्राम तीर पर पाये जाते थे, श्रीर पीली श्रांखों का होना होच नहीं समक्ता जाता था। ब्राह्मणी मुक्णिची का एक पुत्र उसी की भाँति मुक्णिच, उसी की भाँति सुक्णिच, उसी की भाँति

(२)
वसंन्त का समय था। श्राम की मंजरी चारों श्रोर श्रपनी सुगन्धि को फेला
रही थी। बृन्त पुराने पत्तों को छोड़ नये पत्तों का परिधान धारण किये हुए थे।
श्राच चैत्र शुक्ला नवमी तिथि थी। साकेत के नर-नारी सरयू के तटपर जमा हो
रहे थे— तैराकी के लिए। तैराकी द्वारा ही साकेतवाली वसन्तोत्सव मनाया करते
थे। तैराकी में तक्त्य-तक्गी दोनों भाग तेते थे श्रोर नंग बदन एक घाट पर।
तक्षियों में कितनी ही कपूरि-श्वेत यवनियाँ (यूनानी क्त्रियां) थीं, जिनका सुन्दर
शरीर यवन चित्रकारनिर्मित श्रानुपम मर्मरमृ चिं बैसा था, जिसके ऊपर उनके पिंगल
या पाय्छुरकेश बड़े सुन्दर मालूम होते थे। कितनी ही नीन्या पीतकेशधारिस्री
सुवर्णाकी बाह्य सुमिर्यां थीं, जो सौन्दर्य में यविसर्यों से पोछे न भी। कितनी

ही घनकृष्णकेशी गोधूमवर्णा वैश्य-तष्णियां थीं, जिनका श्राचिरस्थायी मादक ताष्ण्य कम श्राकर्षक न था। श्राज सरयूतट पर साकेत के कोने-कोने की कौमार्य क्याशि एकचित हुई थी। तष्णियों की मांति नाना कुलों के तष्ण भी वस्त्रों को उतार नदी में कूदने के लिए तैयार थे। उनके व्यायाम-पुष्ट, परिमंडल सुन्दर शरीर कपूर से गोधूम तक के वर्ण वाले थे। उनके केश, मुख, नाकपर ख़ास-ख़ास कुलों की छाप थी। ग्राज के तैरा की महोस्तव से बढ़कर श्राच्छा श्रावसर किसी तक्त्या-तक्त्यी को सौन्दर्य परखने का नहीं मिल सकता था। हर साल इस श्रावसर पर कितने ही स्वयंवर सम्पन्न होते थे। मां-बाप तक्त्यों को इसके लिए उत्साहित करते थे। उस बक्त का यह शिष्टाचार था।

नाव पर सरयू-पार जा तैराक तरुण-तरुणियाँ जल में कूद पड़े। सरयू के नीले जल में कोई अपने सुवर्ण, पण्डु, रजत या रक्त दीर्घ केशों को प्रदर्शित करते और कोई अपने नीले-काले केशों को नाल जल में एक करते दोनों भुजाओं से जल को फाइने आगे वह रहे थे। उनके पास कितनी ही जुद्ध नीकाएँ चल रही थीं, जिनके आरोही तरुण-तरुणियों को पोत्साहन देते तथा थक जाने पर उठा लेले ये—हजारों प्रतिस्पर्दियों में कुछ का हार स्वीकार करना सम्मव था। सभी तैराक शीं आगे बढ़ने के लिए पूरी चेहा कर रहे थे। जब तट एक तिहाई-दूर रह गया, तो बहुत- से तैराक शिथिल पड़ने लगे। उस वक्त पीछे से लपकते हुए केशों में एक पिंगल था और दूसरा पाण्डुश्वेत। तट के समीप आने के साथ उनकी गति और तीज हो रही थी। नाव पर चलने वाले सांस रोक कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि दो पिंगल और पाण्डुश्वेत केश सब से आगे बढ़कर एक पांतों में जा रहे हैं। तट और नज़दीक आ गया। लोग आशा रखते थे कि उन में से एक आगे निकल जायना, किन्तु देखा, दोनों एक ही पांतों में नल रहे हैं। शायद नौकारोंहियों में से किसी ने उन्हें एक दूसरे को साते में को कि सात के लिए जोर देते सुना भी।

दोनों साथ ही तीर प्र पहुँचे। उनमें एक तरुस था और दूसरी तरुसी। जोगों ने हर्पध्वनिकी। दोनों ने कपड़े पहने। खुनी शिविकाओं पर उनकी सबारी निकाली गई। दर्शकों ने फूलों की बबी की। तरुम-तरुसी एक नुसरे को नज्दीक से देख रहे थे। लोग उनके तरने के कौशल ही को नहीं, धोन्दर्य की भी प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने पूछा—कुमारी को तो मैं जनता हूँ; किन्तु तकण कौन है, सौम्य ?

'सुवर्णीत्ती-पुत्र ऋश्ववीष का नाम नहीं सुना ?'

'नहीं, मैं अपने पुरोहित के ही कुल को जानता हूँ। हम व्यापारी इतना जानने की फुर्सत कहाँ रखते हैं।'

तीसरे ने कहा — छरे छारवधोष की विद्या की ख्याति खाकेत से दूर-दूर तक पहुँच गई है। यह सारे वेदीं और सारी विद्यास्त्रों में पारंगत है।

पहला-लेकिन इसकी उम्र तो चौबीस से ऋषिक की न होगी।

तीसरा—हाँ, इसी उम्र में। ऋोर इसकी कविताएँ लोग भून-भून कर पढ़ते गाते हैं।

त्सरा—अरे; यही कवि अश्वघोष है, जिसके प्रेम-गीत, इमारे तरुण-तरुणियों की जीम पर रहते हैं?

तीसरा—हाँ, यह वही अश्वधोष है! और कुमारी का स्था नाम है, सौम्य?

पहला—साकेत में हमारे यवन-कुल के प्रमुख तथा कोयल के विख्यात सार्थवाह दत्तमित्र की पुत्री प्रभा।

दूसरा—तभी तो ! ऐसी सुन्दरता दूसरा में बहुत कम पाई जाता है। देखने में शारीर कितना कोमल मालूम होता है; किन्तु तैरने में कितना हुइ!

पहला-इसके माँ-बाप दोनों बड़े स्वस्थ बलिष्ट हैं।

नागरोद्यान में जा विशेष सम्मान प्रकट करते हुए लोगों को दोनों तैराकों का परिचय दिया, गया श्रीर उन दोनों ने भी लज्जावनत सिर से एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया।

(₹)

साकेत का पुष्योद्यान रोनावति पुरवित्य के द्यारान हुए स्वारक था । सेनावति ने इसके निर्माण में बहुत धन छोर छान लगाया या और युवित अब न पुष्यमित्र के मंद्रा का राज्य रहा, न नाकेत कोई बूत्रों अर्था की भी राजधानी, तो भी नैयम (नगर-समा) ने उसे साकेत का गौरव समक्त उसी तरह सुरिच्चत रखा, जैसा कि वह दो सी वर्ष पूर्व पुष्यमित्र के शासन-काल में था। बाग के बीच में एक सुन्दर पुष्करिशा थी, जिसके नील विशुद्ध जल में पद्म, सरीज, पुर्रीक आदि नाना वर्णों के कमल खिले तथा हंस-मिश्रुन तैर रहे थे। चारों और रखेत-पावास के घाट थे, जिनके सोपान रफिटक की माँति चमकते थे। सरोबर के किनारे पर हरी दूव की काफी चौड़ी मगजी लगी थी। फिर कहीं गुलाव, जुही, बेला आदि फुलों की क्यारियाँ थीं और कहीं तमाल-बकुल आशोक पंकियों की छाया। कहीं लता-गुल्मों से घरे पापास तल वाले छोटे-बड़े लतायह थे और कहीं कुमार-छुमारियों के कुन्दक-चेत्र। उद्यान में कई पापास, मुन्तिका और हरित वनस्पति से आच्छादित रम्य क्रीड़ा पर्वत थे। कहीं-कहीं जलयन्त्र (फुलारे) जल-शीकर छोड़ वर्षा का अमिनय कर रहे थे।

द्यपराह्न में श्रक्तसर एक लताग्रह के पास साकेत के तस्या-तस्यायों की भीड़ देखी जाती । यह भीड़ उनकी होती, जो भीतर स्थान न पा सके होते । आज भी वहाँ भीड़ थी; किन्तु चारों स्रोर की नीरवता के साथ। सभी के कान तता-यह की छोर लगे हुए थे। और भीतर १ शिलाच्छादित फर्श पर वह तरुए है, जिसने एक मास पहले तैराकी में विजय प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। उसके शरीर पर मस्या (चिकने) सदम दुकूल का कंचुक है। उसके दीर्घ पिंगल केश सिर के ऊपर जुट की तरह बँधे हुए हैं। उसके हाय में मुखर वीया। है, जिसपर तक्या की श्रामालयाँ श्राप्रयास थिस्कृती मनमाना स्वर निकाल रही हैं। तरुण अद्धीमदित नेत्रों के साथ लय में लीन कुछ गा रहा है—दूसरे के नहीं, द्यापने ही बनाये गीत । उसने अभी, 'वसन्त कीकिशा' का गीत संस्कृत में समास किया। रॅस्प्टत के बाद प्राप्तत गीत गाना जरूरो था, क्योंकि गायक कवि जानता है, उसके श्रोताश्रों में प्राकृत-प्रेमी ज्यादा हैं। कवि ने अपनी नवनिर्मित रचना 'डर्बेसा-वियोग' गुराई - टर्नेसा ला हा गई सौर एकस्वा श्राप्तरा (पानी में नलने वाली) कहकर उक्ती को सम्बोधन करते पर्वत, सरिता सरीवर, बर, गुरुष आदि में हुँ क्या कियता है। यह अपना का दर्शन नहीं कर पाता, जिन्द्र उडिंग शन्य उसे वाशु में सुनाये देते हैं । पुरूषा के अस्तिओं के बारे में गाते वक्त गायक के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, और सारी श्रोति मण्डली ने उसका साथ दिया।

संगीत-समाप्ति के बाद लोग एक-एक करके चलने लगे। अश्वचीष जब बाहर निकला, तो कुछ तक्ण-तक्यी उसे घेर कर खड़े हो गए। उनमें सूजे आगरक नयनों के साथ प्रमाभी थी। एक तक्या ने आग बढ़ कर कहा—महाकवि!

'महाकवि! मैं कवि भी नहीं हूँ, सीम्य!'

'सुके अपनी अद्धा के अनुसार कहने दो, कांवे! साकेत के हम यवनीं की एक छोटी सी नाट्यशाला है।'

'नृत्य के लिए ! मुके भी नृत्य का शौक है।'

'नृत्य के लिए ही नहीं, उसमें हम अभिनय भी किया करते हैं।'

'अभिनय !'

'हाँ, यवन-रीति का श्राभिनय एक विशेष प्रकार का होता है, किय ! जिसमें भिन्न-भिन्न काल तथा स्थान के परिचायक बड़े-बड़े चित्र पट रहते हैं श्रीर सभी घटनाश्रों को वास्तविक रूप में दिखलाने की कोशिश की बाती है।'

'मुक्ते कितना श्राप्तशोस है, सौम्य ! साकेत में बन्म लेकर भी मैंने ऐसे श्राभिनय को नहीं देखा।'

'हमारे श्रिमिनय के दर्शक यहाँ के यवन-परिवारों तथा कुछ इष्ट मित्रों तक ही सीमित हैं, इसलिए बहुत से साकेत वासी यवन श्रिमनय—'

'नाटक कहना चाहिए, सौम्य !'

'हाँ, यवन नाटक को । आज हम लोग एक नाटक करने वाले हैं । हम चाहते हैं कि दुम भी हमारे नाटक को देखो ।'

'खुशी से । यह आप मित्रों का बहुत अनुप्रह है।'

श्रश्वघोष उनके साथ चल पड़ा। नाट्यशाला में रंग के पास उसे स्थान दिया गया। श्रामिनय किसी यवन (यूनानी) दु:खान्त नाटक का या श्रीर प्राकृत भाषा में किया गया था। यवन कुल-पुत्री श्रीर कुल-पुत्रियों ने हर एक पात्र का श्रीमिनय किया था। श्रीमिनतिश्रों तथा श्रीमिनतिश्रों की पोशाक यवन-देशियों

जैसी थी। मिल-भिन्न दृश्यों के चित्रपट भी यत्रन रीति से बने थे। नायि । बनी थी प्रभा, अश्ववीप की परिचिता। उसके अभिनय कीशल को देख कर वह मुग्व हो गया। नाटक के बीच में एक उचित अवसर देखकर पूर्व परिचित यवन तक्ण ने 'उर्वशी-वियोग' गाने की प्रार्थना की। अश्ववीप विना किसी हिचक के वीणा उटा रंग मंच पर पहुँच गया। फिर उसने अपने गाने से स्वयं रो, दूसरों को रुलाया। उस वक्त एक बार उसकी दृष्टि प्रभा के कातर नेत्रों पर पड़ी थी।

नाटक समाप्त हो जाने पर नेपथ्य में सारे श्रिमिनेता कुमार-कुमारियों का कवि से परिचय कराया स्था। श्रिश्वयोष ने कहा—साकेत में रहते हुए भी में इस श्रानुपम कला से जिल्कुल श्रामिश रहा। श्राप मित्रों का मैं बहुत कृतन्न हूँ, कि श्रापने सुके एक श्रान्त प्रभा लोक का दशेन कराया।

'प्रमालोक' कहते समय कुछ तकि शायों ने प्रभा की आरे देलकर मुस्कुरा दिया। अश्वघोष ने फिर कहा—मेरे मन में एक विचार आया है। तुमने जैसे यवन नाटक के प्राकृत रूपान्तर का आज अभिनय किया, में समस्तता हूँ, उसी ढंग के अनुसार हम अपने देश की कथाओं को ले अच्छे नाटक तैयार कर सकते हैं।

'हमें भी पूरा विश्वास है, यदि कवि ! द्वम करना चाहो, तो मूल यवन नाटक से भी श्रच्छा नाटक तैयार कर सकते हो ।'

'इतना मत कहो, सौम्य ! यवन नाटककार का मैं शिष्य भर ही होने लायक हूँ । ऋच्छा, यदि मैं उर्वशी वियोग पर नाटक लिख्ँ १'

'हम उसका श्रमिनय भी करने के लिए तैयार हैं; लेकिन साथ ही पुरूरवा का पार्ट तुम्हें लेना होगा।'

'मुफ्ते उज्ज न होगा, श्रीर में समभता हूँ, योड़ा-सा अभ्यास कर तोने पर मैं उसे बुरा न करूँ गा।'

'हम चित्रपट भी तैयार करा लेंगे।'

'चित्रपट पर इमें पुरुरवा के देश के दृश्य श्रंकित करने होंगे। मैं भी चित्र कुछ खींच लेता हूँ। श्रवसर मिलने पर उसमें मैं कुछ मदद करूँगा।' 'तुम्हारे आदेश के अनुसार दृश्यों का अंकित होना अच्छा होगा। पात्रों की बेशा भूषा का निर्देश भी, सोम्य, तुम्हें ही देना होगा। और पात्र १'

'पात्र तो, सौम्य, सभी अभी नहीं बतलाए जा सकते। हां उनकी संख्या कम रखनी होगी। कितनी रखनी चाहिये ?'

'सीलह से बील तक को हम अलानी से तैयार कर सकते हैं।'

'मैं सोलह तक ही रखने की कोशिश करूँगा।'

'पुरुखा, तो सौम्य! तुम्हें बनना होगा और डर्बशा के लिए हमारी प्रमा कैसी रहेगी ? आज तुमने देखा उसके अभिनय को ।'

'मेरी ग्रनभ्यस्त ग्रांलों को तो वह निदोंव मालूम हुन्ना।'

'तो प्रभा को ही उर्वशी बनना होगा। हमारी मगडली में बो काम जिनकी दिया जाता है, वह उससे इनकार नहीं कर सकता।'

प्रभा के नेत्र कुछ संकुचित होने लगे थे, किन्तु प्रमुख तक्षा के 'क्यों प्रभा !' कहने पर उसने बरा कक कर 'हाँ' कर दिया ।

#### (8)

श्रभ्वयोष ने प्रमुख यवन तक्ण — बुद्धप्रिय — के साथ कुछ यवन नाटकों के प्राक्षत-रूपान्तरों को पढ़ा श्रीर उनके स्थान श्रादि के संकेत के बारे में वात-चीत की। नाटक के चित्रपटी का नाम करण उसने यवन (श्रूनानी) कला के स्मरण के रूप में यवनिका रखा। नाटक को संस्कृत-प्राक्षत, गद्ध-पद्य दोनों में लिखा। उस समय की प्राक्षत संस्कृत के इतना समीप थी कि सम्झान्त परिवारों में उसे श्रासानी से समका जाता था। यहीं 'उवेशी विशोग' प्रथम भारतीय नाटक था, श्रीर श्रभ्वयोष था प्रथम नाटककार। कवि का यह पहला प्रयास था, तो भी बह उसके 'राष्ट्रपाल', 'सारिपुत्र' शादि नाटकों से कम सुन्दर नहीं था।

रंग की तैयारी तथा श्रामिनय के श्रम्यास में तक्या-कवि को खारा-पीना तक याद नहीं रहता था। इसे वह श्रापने जीवन की सुन्दरतम प्रक्रियों समभता था। रीज प्रयोग वह और प्राप्त श्राप्त नैदारी इस्ते थे। तैयारी के दिन इनके हृदयों में पड़ा प्रेम-जीज श्राप्त श्राप्त किया था। यहन तक्या तक्या श्चरवरीय को श्चातमीय के तौर पर देखना चाहते थे, इसलिए वह इसके सहायक होना श्चपने सौमाय्य की बात समस्ति थे। एक दिन घड़ियों के त्रिलका संचालन के बाद श्वश्वधीप नाट्यशाला के बाहर सुद्रोद्यान में रखी श्चासन्दिका पर जा बैठा। उसी समय प्रमा भी वहाँ ह्या गई। प्रभा ने श्चपने स्वामानिक मधुर स्वर में कहा—किव, तुमने उर्वशां-वियोग गीत बनाते वक्त श्चपने सामने क्या रखा था।

'उर्वशी श्रीर पुरूरवा के, कथानक को।'

'वधानक तो मैं भी जानती हूँ । उर्वशी को अप्सरा करके तुमने बार-बार सम्बोधित किया था १'

'उर्वशी थो ही अप्तरा।'

'फिर उस में पुरूरवा को उर्वशी के वियोग में सरिता, सरोवर, पर्वत, वस सब में हुँ हने में विद्वल चित्रित किया था।'

'पुरूरवा की उस अवस्था में यह स्वामाविक था।'

'फिर उर्दशी वियोग के गायक ने लता एह में अधुधारा को वीशा की भाँति गीत का संगी बना दिया था।'

'गायक श्रोर श्रमिनेता को तत्मय हो जाना चाहिए, प्रमा !' 🦠

'नहीं, द्यम मुभे साफ् बतवाना नहीं चाहते।'

'तुम क्या समस्तती हो ?'

'से समभती हूँ, तुमने किसी पुरानी उर्दशी के वियोग का गान नहीं गावा था।'

'क्योर फिर ?'

'तुम्हानं उर्वशी - उर-वशी (हृदय में वशी) - थी, वह अप्तरा-ग्रम-सरमू के नामी, नाम-तैरोतानी -थी।'

'बीर फिर ए'

'इस उर्वशी का पुरुष्या किसी हिमालय-जैसे पर्वत, वनखंड, सरिता, नरोवर और गुल्म में नहीं बल्कि साकेत की सर्यू, पुष्पोद्यान के सरोवर, क्रीना-पर्वत, वन और गुल्म को हूँ दुसा फिरता था।' 'श्रीर फिर १'

'उसके आँसू किसी पुराने पुरूरवा सी सहानुभृति में नहीं, बल्कि अपनी ही आग को बुभाने के लिए निकले थे।'

'श्रीर एक बात मैं भी कहूँ, प्रभा !'

कहो, थाव तक मैंने ही अधिक कहा।'

'श्रौर उस दिन लताएह से निकते वक्त मैंने तुम्हारे इन मनहर नीले नवनों को श्रारक्त श्रौर श्रीधक सूजे देखा था।'

'तुमने ऋपने गान से रुलाया था।'

'द्यमने अपने वियोग से वह गीत प्रदान किया था।'

'किन्तु, तुम्हारे गीत की उर्वशी कोई पाषाणी थी, कवि ? कमसे कम तुमने उसे वैला ही चित्रित किया था।'

'क्वोंकि मैं व्याकुल और निराश था।'

'क्या उमभा कर १'

'में उस श्राचिरप्रमा (विजर्ता) के दर्शन का सीभाग्य न प्राप्त कर सक्त्रा। वह कव की सुके भूल गई होगी।'

'तुम इतने ऋकिंचन थे, कवि १'

'जब तक आत्म-विश्वास का कोई कारण न हो, तब तक आदमी अकिंचन छोड़ अपने को और क्या समभ सकता है।'

'तुम साकेत ही नहीं, हमारे इस विस्तृत भूखंड के महिमा-प्राप्त कि ही ! तुम साकेत के सरिता तरसा के विजेता हो । तुम्हारी विद्या की प्रशंसा हर साकेतवासी की विद्वा पर है। श्रीर नारी की दृष्टि से देखों, तो साकेतकी सुन्दरियों तुम्हें श्रपनी श्रांखों का तारा बना कर रखने को तैयार हैं।'

'किन्तु इससे क्या ? मेरे लिए तो अपनी उर्वशां सब-कुछ थी। मैंने जब दो सप्ताह उसे नहीं देखा, जीवन निस्सार मालूम होने लगा। सच कहता हूँ प्रभा! मैंने अपने चित्त को कभी इतना निर्वल नहीं पाया था। यदि एक मप्ताह और न तुम्हें देख पाया होता, तो न-जाने क्या कर डालता।'

कि ! तुम इतने स्वार्थी न बनी । तुम अपने देश के शारवत गामक

हो। तुमसे श्रमी वह क्या-क्या श्राशा रखता है। तुम्हारे इस उर्वशी-वियोग नाटक का जानते हो, कितना बखान हो रहा है १'

'मैंने नहीं सुना।'

'पिछले सप्ताह मेरे बन्धु एक यवन ब्यापारी महकच्छु (महौच) से यहां आये थे। महकच्छु में यवन नागरों की मारी संख्या रहती है। हमारे साकेत के यवन (यूनानी) तो हिन्दू हो गये हैं; किन्तु भहकच्छु वाले अपनी मापा को भूले नहीं हैं। महकच्छु में यवन देश से ब्यापारी श्रीर विद्वान आया करते हैं! हमारे यह बन्धु यवन साहित्य के बड़े मर्मश्च हैं। उन्होंने तुम्हारे नाटक की उपमा एम्पादोक्त श्रीर युगेनिद्— श्रेष्ठ यवननाटककारों—की कृतियों से दी। वह इसे उत्तरवा कर ले गये हैं। कहते थे— मिस्र का राजा तुरमाय (तालिमी) बड़ा नाट्य-प्रेमी है, उनके पान यवन भागान्तर कर इसे भेजेंगे। भषकच्छु से मिश्र को बरावर जलपीत श्राया जाया करते हैं। जित्र वक्त में उनके वार्तालाप को सुन एहां थी, उस वक्त मेरा हृदय श्रिममान से फूल उठा था।'

'मेरें लिये तुम्हारे हृदय का श्रमिनान ही सक्कुछ है, प्रमा !'

'कवि! तुम अपना मूल्य नहीं जानतें।'

'नेरे मूल्य को कसोटो तुम थीं, प्रमा ! अत्र मैं उसे जानता हूँ।'

'नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये ! तुम्हें प्रभा के प्रेमी अश्वयोष और युग के महान् कवि अश्वयोष को अजग-अलग रखना होगा । प्रभा के प्रेमी अश्वयोष को चाहे जो कुछ कहो-करो, किन्तु महान् कवि को उससे ऊपर, सारी वसुन्यरा का समकना होगा।'

'तुन जैसा कहोगी, इस बात में मैं तुम्हारा ऋनुसरण कर्जेगा।' 'मैंने ऋपने को इतनी सौमाग्यशालिनि होने की कभी स्त्रशान की थी।' 'क्यों।'

'सोचती थी, तुम मुक्ते भूत चुके होगे।'
'तुम इतनी साधारण थीं।'
'तुम्हारे सामने थी और अब भी हूँ।'
'तुमसे मुक्ते कविताका नया वर मिला हैं। मैं अपनी कविताओं में अब

नई प्रोरणा, नई स्फूर्ति पाता हूँ। 'उर्वशी वियोग' गीत तुम्हारी प्रेरणा से प्रकट हुआ और यह नाटक भी। नाटक को मैं देश की अपनी चीज बना रहा हूँ, प्रमा १ किन्तु तुमने कैसे समका कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा १'

'कहीं से भी में अपने को तुम्हारे पास पहुँचने लायक नहीं पाती थी। एक एककर जब में उम्हारे गुणों से पूर्णत्या परिचित हो गई, तो उससे निराधा ही होती गई। साकेत की एक-से-एक सुन्दरियों को मैंने तुम्हारे नामपर बावली होते देखा, इससे भी आशा नहीं हो सकती थी। फिर सुना, तुम उच्च कुल के बाहाएए हो। यदापि में बाहाएएों के बाद उच्च स्थान रखनेवाले राजपुत्र यवन की कन्या हूँ, तो भी कुलीन बाहाएए—जो माता-पिता की सात पीढ़ियों तक की छान-बीन किये बिना ब्याह नहीं करता—कैसे गेरे प्रेम का स्वागत करेगा है

'मुके खेद है प्रभा ! जो श्रश्वयोप ने तुम्हारे चित्त को इस तम्ह दुखाया ।'
'तो तुम प्रभा--' कहते-कहते वह रक गई।

अप्रविधाय ने प्रभा के वाष्पूर्ण नेजों को चूम, कएठ से लगा कर कहा प्रभा अप्रविधाय सदा तुम्हारा रहेगा काल भी तुम्हें उससे पराई नहीं बना सकता।'

प्रभा के नेशों से छला छाँ सूबह रहे थे और अश्वयाप कराउ से लगाये उसके छाँ मुख्यों को पोंछ, रहा था।

डर्नशा-वियोग बहुत अच्छा केला गया और एक से अधिक बार। खानेत के सभी सम्भ्रान्त नागरिकों ने उसे देखा। उन्हें कभी ख्याल भी न था कि श्रामिनय की कला इतनी पूर्ण, इतनी उच्च हो सकती है। श्राश्वयोप ने अन्तिम ययनिकापाल के समय कई बार दोहराया था कि मैंने सब कुछ यवन रंगमेंच ने लिया है, किन्तु उसके नाटक इतने स्वगृमिन थे कि कोई उन पर किसी प्रकार के विदेशी प्रभाव को गन्ध भी नहीं पाला था।

जिस तरह अश्वन्नोप के संस्कृत-प्राष्ट्रत गीत और कविताएँ साकेत और को सल की सीमा पार कर गये थे, उसके नाटक उससे भी दूर तक फेल गये। उन्जीयनी, दशपुर, सुप्पारक, भरकच्छ, शाकला (स्थालकोट) तक्षिला, पाटिल- पुत्र जैसे महानगरों में—जहाँ कि यवनों की काफी संस्था और उनकी नाट्य-

रालाएँ थीं—उसके नाटक रंग-मंच पर बहुत जल्द पहुँचे, और फिर सारे ही सामन्तों और व्यापारियों में वह बहुत श्रिय हुए।

( 및 )

अरवधोष का रंग मंच पर अमिनय और यवन-कन्या से प्रेम उसके माता-पिता से छिपा नहीं रह एकता था। इसे सुन कर पिता ख़ास तौर से चिन्तित हुए। ब्राह्मण ने सुनर्णाची को पहले समकाने के लिए कहा। माता ने जब कहा कि हमारे ब्राह्मण कुल के लिए पेसा सम्बन्ध अधर्म है, तब ब्राह्मणों के सोरे वेद-शास्त्रों के जाता अध्योष ने मां की पुराने शृषियों के आचरणों के सेकड़ों प्रमाण दिये (जिनमें से कुछ को पीछे उसने अपनी 'वज्रक्छेदिका' में जमा किया जो आज भी 'वज्रक्छेदिकापनिषद' के नाम से उपनिषद्-गुटका में सम्मिलित है) किन्तु मां ने कहा--यह तो सब ठाक है, बेटा, किन्तु आज के ब्राह्मण उस पुराने आचरण को नहीं मानते।

ीतो बालगों के लिए में एक नया खदाचार उपस्थित करू**ँगा**।

माँ अभवाष की युक्तियों से सन्तुष नहीं हो सकती थी किन्तु वब उसने कहा कि प्रभा और मेरे प्रास अलग नहीं रह सकते, तो वह पुत्र के पन में हो गई और बोली—पुत्र, मेरे लिए तूही सब कुछ है।

श्रश्वयाघ ने एक दिन प्रभा की मां के पाछ भेगा। मां ने रूप के समान । हो गुरा श्रीर स्वभाव में भो श्रागरी इस कत्या का देख श्राशीवीद दिया।

किन्तु बाह्मण इसे मान नहीं सकता था। उसने एक दिन अश्वयोग से सीचे कहा—पुत्र! हमारा श्रोतियों का श्रेष्ठ बाह्मण कुल है। हमारी पचासों पाढ़ियों से सिर्फ कुलीन बाह्मण कन्याएँ हो हमारे घर में आया करती हैं। आज यदि इस सम्बन्ध को तुन स्त्रीकार करते हो, तो हम और हमारी आगे आने वाली सन्तान सदा के जिए जातिअब हो जायें।, हमारी सारो मान-मर्आदा जाती रहेगी।

अर्थवीय के लिए प्रमा का लोग प्रचितनीय था। अध्यक्ष ने फिर प्रमा के सात। पिता है अनुनय विनय की, किन्छ वह असमर्थ थे । अन्त में उसने प्रभा के सामने पगड़ी रखी। प्रभा ने इतना ही कहा कि मैं अश्वयोध से आपकी बात कहूँगी।

#### ( & )

प्रभा खोर खश्यवोष ध्रिमिन सहचर ये। चाहे सर्यू तीर हो, चाहे पुष्पीद्यान, यात्रोत्सव, नृत्यशाला, नाट्यशाला या दूसरी बगह, एक के होने पर
दूसरे का वहां रहना बकरी था। प्रभा स्यं प्रभा की भांति अश्वघोष के हृदयपद्म की विकलित रखती थी। दूध सी छिटकी चांदनी के प्रकाश में दोनों
अफकर सर्यू की रेत में बाते छौर प्रण्य लीला में ही अपना समय नहीं
विताते बिलक वहां कितनी ही बार बीवन की दूसरो गम्भीर बातें भी छिड़
जातीं। एक दिन उस चांदनी में सर्यू की काली धारा के पास श्वेत सिकता पर
बैठी प्रभा के रूप का चित्र वह अपने मन में खींचने लगा। एकाएक उसके
मुँह से उद्गार निकल छाया—प्रभा, तुम मेरी कविता हो तुम्हारी ही प्रेरणा
को पाकर मैंने उर्वशी-वियोग लिखा। तुम्हारी यह रूपराशि मुक्तसे कितने
ही काव्य-सौन्दर्य की रचना कराएगी। कविता भीतर की श्रिमिध्यक्ति बाहर
नहीं है, बिल्क यह बाहर की श्रिमिध्यक्ति भीतर है, इस तत्व को मुक्ते समक्ताया, प्रिये!

प्रभा अश्वचीव की बात को सुनते-सुनते शीतल िकातल पर लेट रही। उसके दिर्घ अश्वचीव ने उसके िर की अपनी गोद में ले लिया। नेत्रों को ऊपर की आर करके प्रभा अश्वचीव के मुख की रूपरेला देख रही थी। अश्वचीव की बात को समाति पर पहुँचते देख प्रभा ने कहा—में उम्हारी सभी बातों को मानने के लिये तैयार हूं! काच्य वरतुत: साकार सीन्दर्य से प्रेरित हुए बिना पूर्ण नहीं होता। में भी उम्हारी काव्यम्य चित्रण करती, और मूक चित्रण में करती भी हूँ; किन्तु कविता मेरे कस की बात नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हें अपने मीतर दो अश्वचोचे को देखना चाहिए, जिनमें अग के महान किय शाश्यत अश्वचोच का ही स्थाल मुख्य होना चाहिए, जिनमें अग के महान किय शाश्यत अश्वचोच का ही स्थाल मुख्य होना चाहिए, किया वह एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि विश्व की

महानिधि है। कालकाराम के उस विद्वान मित्तु की बात याद है न, जिसे हम परसों देखने गए थे।

'वह ग्रद्भुत मेघावी मालूम पड़ता है।'

'हाँ, स्त्रीर बहुत दूर-दूर तक घूमा भी। उसका जन्म मिस्त्र की ऋलसन्दा (सिकन्दरिया) नगरी का है।'

'हाँ, मैंने सुना है। एक बात मुक्ते समक्त में नहीं श्राती, प्रिये! यवन सारे ही बौद्धममें को क्यों मानते हैं ?'

'क्योंकि वह उनकी मनोवृत्ति श्रौर स्वतन्त्र प्रकृति के श्रमुक्ल मालूम होता है।'

'लेकिन बौद्ध सक्को विरागी, तपस्वी श्रौर मिक्तु बनाना चाहते हें १'

'बौद्धों में एहस्थों की अपेद्या भिन्नु बहुत कम होते हैं और बोद्ध एहस्थ-जीवन का रम लेने में किशी से पीछे नहीं रहते।'

'इस देश में कितने ही धर्म हैं, आखिर यवनों का बौद्ध धर्म पर इतना पद्ध-पात क्यों ? यह फिर भी समक्त में नहीं आता !'

'यह बौद्ध धर्म ही सबसे उदार धर्म है। जब हमारे पूर्वंच भारत में श्राध, तो सब म्लेच कहकर हमसे घृणा करते थे। श्राक्रमणकारी यवनों की बात मैं नहीं कर रहीं हूँ, यहाँ बस जानेवाले श्राथना व्यापार श्रादि के सम्बन्ध से श्रानेवाले यवनों के साथ भी यही वर्ताव था। किन्तु बौद्ध उनसे कोई घृणा नहीं करते थे। यवन वस्तुत: श्रापने देश में भी बौद्ध धर्म से परिचित हो गए थे।'

'श्रपने देश में भी १'

'हाँ, चन्द्रगुप्त मीर्य के पीत्र अशोक के समय कितने ही बौद्ध-भिद्ध यवन लोक (यूनानी लोगों) में पहुँचे थे। हमारे धर्म रिवत इस देश में आकर भिद्ध नहीं बने। यह मिल्न में अलखन्दा (सिकन्दिश्या) के बिहार में मिन्स हुए थे।'

'मैं उनसे फिर मिलना चाहता हूँ, प्रभा !'ः

'जरूर मिलना चाहिये। यह द्वान्ते ह्यीर गम्भीर वार्ते बतलाएँगे—बोद्ध-धर्म के बारे में ही नहीं, यवन-दर्शन के बारे में मां।

'यवन भी दार्शनिक हुये हैं १'

'श्रनेक महान् दार्शनिक, जिनके बारे में भदन्त धर्म-रिक्कित छुम्हें बतला-ऐंगे। किन्तु, प्रिय, कहीं बौद्ध-दर्शन सुन प्रभा से वराग्य न कर लेना।'— कह प्रभा ने श्रपनी बाहों में श्रश्रयोप को बाँच लिया, मानों उसे कोई छीने लिए जा रहा हो।

'कुछ बातें तो कालकाराम की मुफ्ते भी बहुत आकर्षक मालूम हुई'। ख्याल आता था, यदि हमारा सारा देश कालकाराम-जैसा होता।'

प्रभा ने बैठ कर कहा — नहीं, प्रिय! कहीं तुम भुक्ते छोड़कर कालकाराम में न चले चाना।

'तुम्हें छोड़ जाना जीते जी! असम्भव प्रिये! में कह रहा था वहाँ की भद-भाव-श्न्यता के बारे में। देखो, वहाँ यवन धर्मरिज़त, पार्श्य (पिश्यन) सुमन जैसे देश-देशान्तरों के विद्वान् शिन्तु रहते हैं और साथ ही हमारे देश के ब्राह्मण से चरडाल तक सारे कुलों के भिन्तु एक साथ रहते, एक साथ खात-पीते ब्रार एक साथ जान धर्जन करते हैं। कालकाराम के उन बूढ़े कालो-काले भिन्तु का क्या नाम है है

'महास्थिवर घर्मसेन । वह साकेत के सभी विहासे के भिन्नुश्रों के प्रधान हैं।'

'सुना है, उनका जन्म-कुल चएडाल है। और उनके सामने मेरे अपने चना भिन्तु ग्रुभगुप्त उकड़ू बैट कर प्रणाम करते हैं। ख्याल करो, कहाँ ग्रुभगुप्त एक समृद्ध शोत्रिय बाह्यसम्कुल के विद्वान पुत्र और कहाँ चराडालपुत्र वर्मसेन !'

'किन्तु महास्थविर धर्मसेन भी बड़े विद्वान हैं।'

'में बाहाणों के वर्मकी दिष्टिसे कहता हूँ, प्रभा! क्या उनका वस नलता, तो धर्मसेन मनुष्य भी वन सकते थे, देवता बनकर पूजित होने की तो बात ही खोर है।'

'बुद्ध ने अपने मित्तु-संघ को समुद्र कहा है। उस संघ में जो भी जाता है, वह निद्यों की भांति नाम-रूप छोड़ समुद्र वन जाता है।'

'श्रीर बौद्ध ग्रहस्य भी, प्रिये ! वैसा ही क्यों नहीं करते !'

'बौद्ध पहस्य देश के दूसरे पहस्थों से छिन्न-भिन्न होकर रह नहीं सकते। ग्रांखिर उनके ऊपर परिवार का बोम्न होता है।' भी तो बहुत अच्छा समम्तता, यदि कालकाराम के मिल्लुओं की माँति मारे पुर और जनपद (देहात) के लोग भेद-शून्य हो जाते —न कोई जाति का भेद होता न कोई वर्णका।'

'एक यात मैंने तुमसे नहीं कही, भिये ! तुम्हारे पिता ने एक दिन मेरे सामने पगड़ी रख दी, छौर कहने लगे कि प्रमा! अप्रविघोप को तूसक्त कर दे।'

'गोया तुम्हारे मुक्त करने पर वह अपने पुत्र को पा सकेंगे। तुमने क्या कहा, प्रभा १'

'मैंने कहा, आप की वात में अश्ववीय से कहूँगी।'

'श्रीर तुमने कह दिया। मुक्ते ब्राह्मणों के पाल्य हों से अपार पुणा है। घुणा से सारा गीत्र जलता है। एक श्रीर वह कहते हैं कि हम अपने वेद-शास्त्र को मानते हैं। मैंने बड़े परिश्रम और श्रद्धा से उनकी सारी विद्याएँ पढ़ीं, किन्तु वह क्या मानते हैं, मुक्ते तो कुछ समक्त में नहीं श्राता। शायद वह केवल श्रपने खार्थ को मानते हैं। जब किसी बात को उनके पुराने ऋषियों के वचनों से निकाल कर दिखलाश्रों, तो कहते हैं—इसका श्राजकल रिवाज नहीं है। रिवाज को ही मानों या ऋषि-वाक्यों को ही। यदि पुरानी वेद-मयीदा को किसी ने तोड़ा, तभी न नया रिवाज चला। कायर, हरणोंक, स्वार्थी ऐसों को ही कहते हैं। बस इन्हें मोटे बछड़ों का मांस श्रीर अपनी भूयती-दिखणा चाहिए, यह कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं, जियसे इनके श्राश्रयदाता राजा और सामन्त प्रसन्न हों।'

'ग्रीबों ख्रीर जिनको यह नीच जातियाँ कहते हैं, वह सभी गरीब हैं— के लिए इनके धर्म में कोह स्थान नहीं है।'

'हाँ, यथन राक, आभीर दूसरे देशों से आई जातियों को इन्होंने च्निय, राजपुत्र मान लिया, क्योंकि उनके पास प्रभुता थी, धन था। उनसे इन्हें मोटी मोटी दिल्ला मिल सकती थी। किन्तु अपने यहाँ के श्रूदों, चर्यडाली, दालों को इन्होंने इमेशा के लिए पहीं एखा। जिस धर्म से आदमी का इदय ऊपर नहीं उठता, जिस धर्म में आत्मी का स्वान उसकी येली या डंडे के अनुसार होता है, मैं उसे मनुष्य के लिए मार्ग कर्णक समकता हूँ। संसार बदलता है; मैंने जाहाओं के पुराने से आज तक के अन्थों में आजार व्यवहारों को पढ़ कर वहीं साफ परिवर्तन देखा है, किन्तु आज इन से वात करो, तो वह सारी वातों की सनातन, स्थिर मनवाना चाहते हैं। यह केवल जड़ता है, प्रिये!'

'मैं तो कारण नहीं हो रही हूँ इन उद्गारों के लिए, मेरे घीष !'

'कारण होना प्रशंसा की बात है मेरी प्रमा! तुमने मेरी कविता में नथा प्रास्त, नई पेरणा दी है। तुम मेरी अन्तर्दृष्टि में भी नया प्रास्त, नई पेरणा दे मेरा भारी हित कर रही हो। किसी वक्त समस्तता था कि मैं ज्ञान के छोर पर पहुँच गया। ब्राह्मण इस सूठे अभिमान के बहुत आसानी-से शिकार हो जाते हैं, किन्तु श्रव जानता हूँ कि ज्ञान ब्राह्मणों की श्रुतियों उनकी ताल तथा भुजपन की पोथियों तक ही सीमित नहीं है, वह उनसे कहीं विशास है।'

'में एक स्त्री-मात्र हूँ।'

'श्रौर जो स्त्री-मात्र होने से किसी को नीच कहता है, उसे मैं धृणा की इष्टि से देखता हूँ।'

'यवनों में लियों का सम्मान तब मी दूसरों से ज्यादा है। उन में श्राल भी भाहे निश्वन्तान मर जाय, किन्तु एक स्त्री के रहते दूसरे से ज्याह नहीं हो सकता।'

'श्रीर यह बाह्यण सी सी से व्याह कराते फिरते हैं, सिर्फ दिक्तणा के किए, छि: ! मैं खुरा हूँ, जो कोई यवन बाह्यण-धर्म को नहीं मानता।'

'बौद्ध होने पर भी पूजा-पाठ के लिए हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं।' 'जब उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यवनों को चित्रय स्वीकार कर लिया है, भो उतना क्यों नहीं करेंगे—दिल्ला की जो बात ठहरी।'

'तो क्या मैं तुम्हारे ब्राह्मणत्व के श्राभिमान को दृर करने में कारणा तो नहीं बनी !'

'तुरा नहीं हुआ। यदि ब्राह्मण-श्रमिमान मुक्त में ग्रीर तुम में भेद डालना चाहता है, तो वह मेरे लिए तुच्छ, वृशास्पद वस्तु है।'

'यह जान कर भुक्ते कितनी खुशी है कि तुम मुक्ते प्रेम करते हो, घोघ !' 'अन्तरतम से प्रिये ! तुम्हारे प्रेम से वैचित ग्राश्वघोष निष्प्राण जड़ रह जायगा !' 'तो मेरे प्रेम का पुरस्कार, बरदान भी देना चाहते हो !' 'उसी एक प्रेम को छोड़ कर सब कुछ ।'

'मेरा प्रेम यदि मेरे शाश्वत अश्वघोष, युग के महान् कवि अश्वघोष को बुग भी हानि पहुँचा सका, तो उसे घिषकार है।'

'साफ कही, प्रिये!'

'श्रेम में मैं बाधा नहीं डालना चाहती, किन्तु में उसे तुम्हारे शाश्वत निर्माण में सहायक देखना चाहती हूँ। और यदि मैं न रही—'

श्रावधोष ने विचित्त की भाँति खड़े हो प्रभा को उठा कर जब हड़ता-पूर्वक श्रापनी छाती श्रीर गले से लगाया, तो प्रभा ने देखा, उसके गाल भींगे हुए हैं। वह श्राप्तधोष को बार-बार चूमती श्रीर बार-बार दुहराती रही—मेरे घोष! फिर थोड़ा शान्त होने पर प्रभा ने कहा—सुनो प्यारे, मेरा प्रभ तुम से कुछ बड़ी चील मांगना चाहता है, उसे तुम्हें देना चाहिये।

'तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है प्रिये !'

'फिर तुमने मुक्ते वात भी समाप्त नहीं करने दी !'

'तिन्तु तुम तो वज-अच्र अपने मुँह से निकालना चाहती थी।'

'लेकिन उस वज्र-अच्चर को सारवत अरवधोष के हित के लिए कहना जरूरी है। मेरा प्रेम चाहता है कि महान कि अरवधोष अपने शाश्वत कि-रूप की मौति प्रभा के प्रेम को भी शाश्वत समक्ते, उसे सामने बैठी प्रमा के शारीर से न नापे। शाश्वत अश्वतधोष की प्रभा साश्वत तरुखी, शाश्वत सुन्दरी है। मैं वस इतना ही तुम्हारे मन से मनवाना चाहती हूँ।'

'तो वास्तविक प्रभा की बगह उप काल्पनिक प्रभा को मेरे सामने रखना चाहती हो ?'

भी दोनों को बास्तविक समभती हूँ, मेरे घोष! पर्क इतना ही है कि जनमें में एक सिर्फ मी या पनास वर्ष रहने वालों है, हूसरे शाखता। तुम्हारों धना हुएहारे 'कर्डश'-कियान' में छापर रहेगी। मेरे प्रेम को अपर स्वते लिए तुम्हें अपर अध्योग की छोर प्यान रखना होगा। गर अब रात बहुत भीत गई, सरयूका तीर भी सोया पाल्म होता है, हमें भी वर चलना चाहिए।' 'और मैंने अमर प्रमा का एक चित्र अपने मन पर अंकित किया है।' 'प्रियतम! वस, यही चाहती हूँ।'—कह कर अश्वचीय के कपोलीं-पर अपने रेशम-चैसे कोमल केशों को लगा वह नीरव खड़ी रही।'

( 0 )

एक बड़ा आँगन है, जिस के चारों और बराम्दा और पीछे तितल्ले मकान को कोठिरियाँ हैं। बराम्दों में अरगनों पर पीले वस्त्र खुल रहे हैं। आँगन के एक कोने में एक कुआँ तथा पास हो एक स्नान-कोष्ठक है। आँगन की दूसरी चगहों में कितने ही वृद्ध हैं, जिन में एक पीपल का है। पीपल के गिर्द वेदी है और फिर हटकर पत्थर का कटघरा, जिस पर हजारों दीपकों के रखने के लिए स्थान बने हुये हैं। प्रभा ने बुटने टेक उस सुन्दर वृद्ध की वन्दना करके कहा— प्रिय! इसी जाति का वह वृद्ध था, जिसके नाचे बठकर सिद्धार्थ गीतम ने अपने प्रयत्न, अपने चिन्तन द्वारा मन की आन्तियों को इटा बोध प्राप्त किया और तब से वह बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुये। सिर्फ उसी मधुर स्मृति के लिए हम हस जाति के वृद्ध के सामने सिर भुकताते हैं।

'अपने प्रयत्न, अपने चिन्तन द्वारा मन की आन्तियों को हटा बोध प्राप्त करने का प्रतीक ! ऐसे प्रतीक की पूजा होनी चाहिये, प्रिये ! ऐसे प्रतीक की पूजा अपने प्रयत्न—आत्म-विजय—की पूजा है ।'

फिर दोनों मदन्त धर्मरिह्तत के पान गए। वह उस वक्त आँगन के एक वक्तल वृक्त के नीचे बैठे थे, जहाँ नवपुष्टित फूनों की मधुर सुगिधि पैल रही थी। प्रमा ने बौद्ध-उपासिका की माँति पंच-प्रतिष्ठित से (पैर के दोनों पंजी-धुटनों, हाथ की दोनों हथेलियों और ललाट को धरती पर रखकर) वन्तना की अश्वघोष ने खड़े ही खड़े सम्मान प्रदर्शन किया। फिर दोनों जुमीन पर पड़े चर्म-खंडों को लेकर दैठ गए। मदन्त के शिष्य अश्व-घोष को बात चीत करने के लिए आया समक्त वहाँ से हट गये। साधारण शिष्टाचार की बातों के बाद अश्वघोष ने दर्शन की बात छेड़ों। धर्मरिह्तत ने कहा— आहरण-कुमार! दर्शन की मी छुटों—ज्ञानियों—के धर्म में बन्धन और भारी बन्धन ( हिष्ट-संयोंचन ) हाल गया है।

'तो भदन्त! क्या बुद्ध के धर्म में दर्शन का स्थान नहीं है।'

'स्थान क्यों नहीं, बुद्ध का वर्म दर्शन मय है; किन्तु बुद्ध उसे बेड़े की भाँति पार उतरने के लिए बतलाते हैं, सिर पर उठाकर दोने के लिए नहीं।' 'क्या कहा, बेड़े की भाँति।'

'हाँ, विना नाववाली नदी में लोग बेड़ा बांधकर उससे पार उत्तर जाते हैं; किन्तु पार उत्तर कर बेड़े की उन लकड़ियों को उपकारी समक्त सिरपर डोते नहीं फिरते।'

'अपने धर्म के लिए भी जिस पुरुष को इतना कहने की हिम्मत थी, उसने ज़रूर सत्य और उसके बल को देखा होगा। भदन्त! बुद्ध के दर्शन-की कोई ऐसी बात बतलाएँ, जिसके जानने से हमें अपने मन से भी बहुत-सा समक जाने में सुभीता हो।'

'अनात्मवाद है, कुमार ! ब्राह्मण आत्म को नित्य, श्रृव, शाश्वत तत्व को मानते हैं। बुद्ध-बगत के भीतर-बाहर किसी ऐसे नित्य, श्रृव शाश्वत तत्व को नहीं मानते, इसलिए उनके दर्शन को अनात्मवाद — अनित्यता, च्रण-च्रण उत्पत्ति-विनाश — का दर्शन कहते हैं।'

'मेरे लिए यह एक बात ही काफी है, भदन्त! बेड़े की मांति धर्म तथा अनात्मवाद की घोषणा करनेवाले बुद्ध को अश्वघोष शतशः प्रणाम करता है। अश्वघोष जिसको द्वाँ दता था, उसे उसने पालिया। मैं अपने मीतर अनुभव कर रहा था कुछ ऐसी ही लहरों को; किन्तु मैं उसे नाम नहीं दे पाता था। आज बुद्ध की धिचा को लोक ने ठीक से माना होता, तो दुनियां दूसरी ही होती!'

'ठीक कहा सुमार! हमारे यवन देश में भी महान् दर्शनिक पैदा हुए हैं, जिन में पिथागोर, हेराविलतु तो मगवान् के समय जीवित थे, सुकात, देमोकित, अप्रजात्, अरस्त् उनसे थोड़ा बाद में हुए। इन यवन दार्शनिकों ने गम्भीर चिन्तन किया; किन्तु हेराविलतु को छोड़ सभी साकायाद — नित्यवाद — से उपर नहीं उन गर्फ। दत्त मान का उन्हें हद से ज्यादा मोह था। यही कारण था कि यह मिविष्य का भी उससे बाँध रखना चाहते थे। हेराक्लित अवश्य बुद्ध की भाँति जगत् को किसी दो स्मा भी वैसा ही नहीं मानता था; किन्तु इसमें उसका एक वैयक्तिक स्वार्थ था।

'दर्शन-विचार में वैयक्तिक स्वार्थं!'

'पेट सभी के पास होता है, कुमार! उस बक्त हमारे एथेन्स नगर में गण-विना राजा का राज्य —था। पहले हेराल्कित के परिवार की तरह के बड़े-बड़े लामन्त गण शासन के सूत्रधार थे, पीछे उनको हटाकर व्यापारियों— सेठों—ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया। इस अवस्था से हेराविलत असन्तुष्ट था। वह परिवर्तन चाहता था, किन्तु आगो जाने के लिये नहीं, बब्कि पीछे की और लीटने के लिए।'

'हमें परिवर्तन चाहिये, किन्तु आगे बढ़ने के लिये, पीछे लीटने के लिये नहीं, मैं समस्ता हूँ, भदन्त! अतीत सुदी है।'

'बिल्कुल ठीक कहा, कुमार ! बुद्ध परिवर्तन चाहते थे, श्रीर बेहतर जगत् को लाने के लिये। भिक्तु-सैंघ को उन्होंने उसी भविष्य के जगत् के लिए एक नमूने के तौर पर पेश किया।'

'जहाँ बात-पाँत नहीं, जहाँ के च-नीच नहीं।'

'जहां सबके लिये भोग समान है, जहां सबके लिये सेवा करना समान है। दुमने हमारे महास्थविर धर्मसेन को बाहर काड़ लगाते देखा होगा ?'

'वह काले-काले ?'

'हाँ, वह इस में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस रोज पंच-प्रतिष्ठित से उनकी बन्दना करते हैं। सारे कीसल-देश के भिद्ध-संघ के वह नायक है।'

'सुना है, वह चरडाल-कुल के हैं ?'

भिन्नु-संघ कुल नहीं देखता कुमार ! वह गुण देखता है । वह श्रापनी विद्या श्रीर श्रापने गुणों से हमारे नायक हैं, हमारे पिता हैं । उनके भिन्ना-पाश में यदि पात्र चुपड़ने भर की भी कोई चीज मिल जातों है, तो वह जिना साधियों को दिये नहीं खाते । यह बुद्ध की शिच्चा है । पहनने के तीन कपड़ों, मिट्टी के भिन्ना-पात्र, रूई जल-छक्का, श्रास्तुरा श्रीर कमरबन्द के सिवाय हमारी तारी नीज संघ की है । यह घर बाग पंच पीठ श्राहि सब संघ के हैं । हमारे

किसी-किसी विहार में खेत भी हैं, वह भी संघ के हैं। संघ देख-सुनकर एक ब्रादमी को भिन्तु बनाता है, किन्तु जो संघ में प्रविष्ट हो गया-भिन्तु बन गया-वह सबके समान है।

'इस तरह का संघ यदि सारे देश के लिये बनता ?'

'वह कैंसे हो सकता है, कुमार ? राजा श्रोर धनी कब दूसरों को बराबर होने देंगे ? भिजुत्रों ने एक दास को संघ में दाखिल कर लिया था। संघ में दाखिल होते ही वह श्रदास — सबके समान था, किन्तु जिसका वह दास था, उसने इल्ला मचाना गुरू किया। दूसरे दास-स्वामी भी उसके साथ शामिल हो गए । राजा स्वयं हजारों दासों के स्वामी होते हैं । वह मी अपनी सम्पत्ति पर इस तरह का प्रहार कैसे सह सकते ? बुद्ध क्या करते, उन्होंने बचन दिया कि द्यागे से संघ दात को भीतर नहीं लेगा। हमारा संघ विषमता पूर्ण समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है, इसीलिए वह सुरिक्ति नहीं है, जब तक कि संसार में इस तरह की गरीबी, इस तरह की दासता है।

( ८ ) शरत की पूनो थी। शाम से ही चन्द्रमा का थाल पूर्व वितिन पर उग श्राया था, श्रीर जैसे-जैसे चितिन पर फैली सूर्य की श्रन्तिम लाल किरणे श्राकाश छोड़ रही थीं, वैसे ही वैसे चन्द्रमा की शीतल श्वेत किरण प्रसरित हो रही थीं। श्रश्रयोष श्रव अधिकतर प्रमा के घर पर रहा करता था। दोनों छत पर बैठे थे, उसी समय प्रभा ने कहा-प्रियतम ! मुक्ते सरयू की लहरें चुला रही हैं-वह लहरें, जिन्होंने सबसे पहले तुम्हारा स्पर्श मेरे पास पहुँचाया था, जिन्होंने हमें प्रेम-सूत्र में बाँघा था। तब से दो वर्ष हो गए, किन्तु वह दिन स्त्राज ही बीता माल्म होता है। हमने कितनी चांदनी राते सरम् की रेत पर बिताई। वह कितनी मधुर होती हैं। ग्राज फिर मधु-चांदनी है ! प्रिय चलो चलें सरयू के तीर।

दोनों चल पड़े । घारा नगर से दूर थी । चादनों में चमकते सफेद बालू पर वह दूर तक चलते गए। प्रभा ने श्रपने चण्पलों को हाथ में ले लिया था! उसे पेरों के नीचे दवती सिकता का सर्श सखद लगता था! उसने अक्षघोप

की कटिको अपने दोनों हाथों से लपेट कर कहा—प्रिये ! इस सरयू की सिकता का स्पर्श कितना आह्लादक है ?

'पैशें में गुद्गुदी लगती है।'

'जिससे हवीतिरेक हो रोमांच हो उठता है। प्यारी सरयू सरिता!'

'में कई बार सोनता था, प्रिय! कि इम दोनों माग चलें। भाग चलें उा देश में, जहाँ इमारे प्रेम की कोई ईब्बी करने वाला न हो। जहाँ तुम प्रेरखा दो मैं गीत बनाऊँ शौर फिर बीग्गा पर इम दोनों गावें। यहाँ सिकता पर इस रात्रि में मैं झपनी वीगा नहीं ला सकता। लोग आ पहुँचेंगे। उनमें से कितनों की आखें ईब्बी कलुबित होगीं।'

'प्रिय! बुरा न मानना। मैं कभी-कभी सोचती हूं, जब मैं न रही -- ' श्रश्वघोष ने बाहों में कसकर प्रभा को छाती से लगा लिया श्रीर कहा--- नहीं प्रिये! कदापि नहीं। हम इसी तरह रहेंगे।

'मैं दूसरे श्रमिषाय से कह रही हूँ, प्रिय! मान जी, तुम न रहे, मैं श्रकेली रह गई। दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं ?'

'होता है।'

'अपनी बार द्वम नहीं तिलिमिलाए, घोष । दुम्हारे न रहने पर शोक का पहाड़ केवल मेरे ऊपर दूटेगा इसीलिए न १''

'तुम मेरे लाथ कितनी निष्ठ्रता दिखला रही हो, प्रभा !'

प्रभा ने खोटों को चूमकर अश्ववाष को हर्षां फुल्ल करते हुए कहा— 'जीवन की कई दिशायें होती हैं। सदा पूर्णिमा ही नहीं, अमावस्या मी आती है। मैं यही कह रही थी कि एक के अमाव में दूसरे को क्या करना चाहिये तुम्हारे न रहने पर जानते हो, मैं क्या करूँ गी?'

मुँह गिरा कर लम्बी साँस ले अश्वघोष ने कहा-कहो।

'में अपने जीवन का हर्गिज अन्त न कहाँगी। भगवान बुद्ध ने आल्प-हत्या को मूर्खतापूर्ण निन्दनीय कमें वहा है। तुमने देखा न मैंने इधर वीणा में बहुत सफलता प्राप्त की है।'

'बहुत। प्रभा। कितनी ही बार तुम्हें वीखा देकर मैं निश्चिन्त हो गाता हूँ।'

'हाँ, तो उस वक्त मेरा अशाध्वत मुक्तसे छिन जायगा, किन्तु में शाश्वत अश्वजोप—युग-युग के कवि—को आराधना करूँगी। तुम्हारी वीशा पर तुम्हारे गानों को गाऊँगी, सारे जम्बुद्धीप में और उससे बाहर भी, जीवन भर जब तक कि हमारा जीवन-प्रवाह किसी दूसरे देश-काल में साकार हो फिर न सम्मिलित हो जायेगा। और मेरे न रहने पर तुम क्या करोगे, प्रियतम?'

इन राज्यों को सुनकर अध्ययोष का अन्तरतम से लेकर सारा शारीर कॅप गया, जिसे प्रमा ने अनुमान किया। अध्ययोष बोलते का प्रयत्न कर रहा था किन्तु उसका कंठ सूल गया था और उसकी आंखें वरसना चाहती थीं कुछ तथा के प्रयत्न के बाद उसने लीए-स्वर में कहा—बड़ी निष्ठुरा होगी वह बड़ी! किन्तु प्रमा! मैं भी आत्म-हत्या न करूँ गा। तुम्हारे प्रेम की प्रेरणा जो-जो गीत मेरे उसर में पैदा करेगी, उन्हें मैं गाऊँ गा जीवन के अन्त तक। मैं तुम्हारे शाध बत अश्वयोष — अन्नश्योष का कंठ रुद्ध हो गया।

'सरयू की घार सो रही है, प्रिय! चलो, हम भी चलें।'

# (3)

प्रीष्म ऋतु थी। माता सुवर्णाची बीमार हो गईं। श्रश्वधीष दिन रात माँ के पास रहता था। प्रमा भी दिन-भर वहीं रहती। चिकित्सा का कोई असर न हुआ, श्रीर सुवर्णाची की अवस्था गिरती ही गई। पूनो आई दूथ की-सी चाँदनी छिटकी। सुवर्णाची ने आज चाँदनी में ऊपर के चलने को कहा। छत पर उसकी चारपाई पहुँचाई गई। उसका शरीर सिर्फ हडिड्यों का कंकाल रह गया था। रह-रहकर अध्वधीप के हृदय में टीस लगती। माँ ने धीमे रवर, किन्तु स्पष्ट अव्हों में कहा—पुत्र ! यह चाँदनी कितनी सुन्दर है!

उसी वक्त श्रश्रघोप के कानों में प्रमा के शब्द गूँ बने लगे— मुक्ते स्वर्यु की लहरे बुला रही हैं। उसका कलेबा सिहर उठा। मां ने फिर कहा— प्रमा कहां है, पुत्र !

'पिता के घर गई, मां! शाम तक तो यहीं थी।' 'प्रमा! गेरो बंटो ! अच्छा गुप, उसे कभी न भूलना...' शब्द समात भी न होने पाए थे कि एक खांसी आई, और दो हिचकियों के बाद सुवर्णीची का शारीर निश्चल हो गया।

सुवर्णीक्षी गई। सुवर्णीकी-पुत्र का हृदय फटने लगा। वह रात-भर रोता रहा।

दूसरे दिन मध्याह तक वह मां के दाह-कर्म में लगा रहा। फिर उसे प्रभा याद आई। वह दत्तिमित्र-मवन गया। मां-नाप समकते थे, प्रभा आधायोप के पास होगी। अक्षबीय का हृदय रात के प्रहार से जर्जर हो रहा था, अब और चिन्तित हो उठा। वह प्रभा के रायनकत्त्र में गया। वहां सभी चींजें सँभाल कर रखी हुई थीं। उसने पलंग पर फैलाई सफेद चादर को हटाया। वहां उसने अपने चित्र को देखा। प्रभा ने उसे एक प्रभानतुक यवन चित्रकार से तैयार करवाया था, और इसके लिए अनिच्छान्वर अक्षवीय को कितने ही घरटों बेठना पड़ा था। चित्र पर एक म्लान जूही की माला पड़ी थी। चित्र के नीचे नीचे प्रभा की मुद्रा से आंकित लपेटा ताल पत्र-लेख था। अक्षवीय ने उसे उठा लिया। रस्त्री के बन्धन पर मुहर लगी काली मिट्टी अभी सूखी न थी। अक्षवीय ने रस्त्री को हटा कर प्रभा की मुहर लगी मिट्टी को रख लिया। लम्बे पत्ते को फैलाने पर प्रभा के सुन्दर अन्त्रों में बहां पांच पंक्तियां थीं—

'प्रियतम! प्रभा विदाई ले रही है। मुक्ते सरयू की लहरों ने बुलाया है। मैं जा रही हूं। तुमने मेरे प्रेम के लिए कीई बचन दिया है, याद है! मैं प्रभा के चिर-ताक्य्य, उस के सदा एक-से रहनेवाले सीन्द्य की दिए जा रही हूँ। याब दुम्हारी द्यांख की पके वालीं, दूटे दांत, विलत कटिवाली प्रभा कभी नहीं देखने की मिलेगी। मेरा प्रेम। मेरा पह शाधत यीवन तुम्हें प्रेरणा देगा। तुम उस प्ररेणा की अवहेलना न करना। प्रियता। यह न स्थाल करना कि मैं तुम्हारे कुटुम्ब की कलह का ख्यालकर प्राध्म-ह्त्या कर रही हूं—सिर्फ तुम्हें काब्य प्रेरणा देने के लिये मैं अपने व्यत्तुरणा यीवन को प्रदान कर रही हूँ। प्रियतम। प्रभा तुम्हारा अन्तिम मानस व्यालिंगन और चुम्बन कर रही है।'

कई बार आंखों से आंसुओं को पोछकर अश्वघीय ने पत्र को समाप्त किया।

उसके बाद पत्र उसके हाथ से गिर गया। वह खुद चारपाई पर बैठ गया। उस का हृदय सुन हो रहा था। हृदय की गति के ककने की वह तन्मय हो प्रतीचा कर रहा था। वह मिट्टी की मूर्ति की मांति शून्य श्रांखों से ताकता रहा। कितनी ही देर तक इन्तजार करने के बाद प्रभा के पिता-माता श्राए। उसकी उस श्रवस्था को देख वह बहुत शंकित हो गए। फर पास में पड़े पत्र को उन्होंने पड़ा। माँ के मुँह से चीत्कार निकली श्रीर वह घरती पर गिर पड़ीं। दस्तिन नोरव श्रश्र धारा बहाने लगे। श्रश्रघोप वैसे ही टकटकी लगाए देखता रहा। प्रभा के मां-वाप देर तक उसकी यह श्रयथा देख चुपचाप चले गए। शाम हुई, रात श्राई, किन्तु वह वैसे ही बैठा रहा। उसके श्रांस सूख गए श्रांर हृदय को काठ मार गया था। बड़ी रात गए वह वैसे ही बैठे-बैठे केंच कर लेट गया।

सवेरे जब प्रमा की माँ आई, तो देखा कि अश्वघोष प्रकृतिस्थ हो किसी चिन्ता में बैठा है। मां ने पूछा-मन कैसा है ?

'मां ? श्रव में विल्कुल ठीक हूँ। प्रमा ने जो काम मुक्ते सौंपा है, श्रव मैं वहीं करूँ गा। मेंने नहीं-समका था; किन्तु प्रमा जानती था। वह मेरे कर्त्त व्य को बतला गयी है। श्रात्म-हत्या नहीं, प्रमा ने श्रात्म-दान दिया। हाँ, उस श्रात्मदान को श्रात्म-हत्या में बदलना मेरे हाथ में है; किन्तु में ऐसा कृतप्र नहीं हो सकता।'

माँ ने ऋश्वचीष के भाव को समका। ऋश्वचीष उठ खड़ा हुआ। माँ ने देखकर पूछा—कहाँ चले, बेटा!

'मदन्त धर्मरिवृत से भिलना चाहता हूँ और सरपू को देखना भी।'

'भदन्त वर्मरचित नीचे बैठे हैं, और सायू देखने मैं भी चल्ँगी।' कहते -कहते उसका गला भर आया।

अश्रधीय ने नीचे जा भदन्त धर्मरिक्ति की पंचप्रतिष्ठित से बन्दना करके कहा-भन्ते ! मुक्ते अब उंच में शामिल कीजिए ।

'बला | तुन्हारा शीय दाइस है ।'

'दारुए है, जिन्तु में उसके कारण नहीं कह रहा हूँ । प्रमा ने मुसको इसके लिए तैयार किया है । में बल्दी नहीं कर रहा हूँ ।' 'तो भी तुम्हें कुछ दिन टहरना होगा, संघ इतनी जल्दी नहीं करेगा।' 'में प्रतीक्षा करूँगा, भन्ते ! किन्तु संघ की शरण में रहकर।'

'पहले तुम्हें अपने पिता से आजा लेनी होगी। माता-पिता की आजा के विना संघ किसी को मिह्य नहीं बनाता।'

'तो में श्राज्ञा लेकर श्राक्त गा।'

श्राश्वघोष घर से निकला। माँ उतके स्वस्थ-मस्तिष्क-जैसे बचन सुनकर भी शंकित दृदय थीं, इसलिए वह भी पीछे-पीछे चलीं। सरयू पर नाव कर दोनों ने दिन भर नीचे की श्रोर घार को दूँढ़ा, किन्तु कुछ पता नहीं मिला। श्रमले दिन श्रीर नीचे गए, किन्तु कहीं कुछ न था।

श्रक्षचोष ने घर जा पिता से भित्तु होने के लिए श्राज्ञा मांगी, किन्तु इकलौते बेटो को वह नयों श्राज्ञा देने लगा । किर उसने कहा—में मां श्रोर प्रमा के शोक से पीड़ित हो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तात ! मैंने अपने जीवन के लिए जो कार्य सुना है, उसका यही रास्ता है । तुम देख रहे हो मेरे स्वर, मेरी चेटा में किसी प्रकार के चित्त-विकार की छाप नहीं है । मुफे इतना ही कहना है — यह मुफे जीवित रखना चाहते हो, तो श्राज्ञा दे दो, तात !

'श्रन्छा तो कल शाम तक सोचने का श्रवसर दो।' 'में सात दिन तक इन्तजार कर सकता हूँ, तात।'

दूसरे दिन शाम को पिता ने आखों में आसू भरकर मिहु वनने की आशा दे दी।

साकेत के आर्थ सर्वास्तिवाद संघ ने अध्योप को भिन्नु बनाया। महास्थिवर धर्मसेन उसके उपाध्याय और भदन्त धर्मरिन्ति आचार्य बने। मदन्त धर्मरिन्ति उसी समय नाव से पाटलिपुच (पटना) जानेवाले थे, उनके साथा ही अध्योप ने भी साकेत छोड़ा।

( 80 )

भिन्तु अध्ययोप को पाटिलिपुत्र के अशोकाराम ( मठ ) में रहते दस साल हो गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध-दर्शन तथा यवन दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया। पगध के महासंघ के विद्वानों में अध्योप का बहुत कें चा स्थान था। इसी समय पश्चिम से शक सम्राट्कनिष्क पूर्व की विजय करते पाटलियुन पहुँचा। पाटलियुन क्योर मगच इस वक्त बौद्ध धर्म के प्रधान केन्द्र थे। कनिष्क की बौद्धधर्म में मारी श्रद्धा थी। उसने मिह्युसंघ से गन्धार से जाने के लिए एक योग्य विद्वान माँगा। संघ ने क्षत्रध्योष को प्रदान किया।

राजधानी पुरुष पुर (पेशावर) में जाकर श्रश्लघोष ने अपने की एक ऐसे स्थान में पाया, जहां, शक, यवन, तरुष्क (तुर्क), पारसी तथा मारतीय संस्कृतियों का समागम होता था। यवन-नाट्य कला को अश्लघोष पहले ही मारतीय साहित्य में स्थान दिला जुके थे। यवन-दर्शन के गम्भीर विवेचन के बाद उन्होंने उसकी कितनी ही विशेषताओं, विश्वेषण-शैली तथा अनुकूल तत्वों को ले भारतीय दर्शन—विशेष कर बौद्ध-दर्शन—को यवन-दर्शन की देन से समुद्ध किया। अश्लघोष ने बौद्धों के लिए यवन-दर्शन से लेने का रास्ता खोल दिया। फिर तो दूसरे भारतीय विचारक भी मजबूर हुवे, और वैशेषिक तथा न्याय इस रास्ते में सबसे आगे वढ़े—परमाण, सामान्य,द्रव्य, गुण, अवयवी आदि तत्व इन्होंने यवन-दर्शन से लिए।

प्रभा ने हृदय को विशाल कर दिया था, इसलिए भदन्त अध्योध-को निज पर का विचार नहीं था। प्रभा की प्रेरणा से उन्होंने अनेक काब्य, नाटक कथानक लिखे, जिनमें कितने ही ज्ञुस हो गये। फिर भी प्रकृति उनसे विशेष प्रसन्न मालूम होती हैं, तभी तो मध्य एशिया की महा बालुका राशि (गोंबी ने) सबह सी वर्ष बाद उनके 'सारिपुत्र प्रकरण' (नाटक) को प्रदान किया। उनके 'बुद्ध-चरित' और 'सौन्दरानन्द' अमर काब्य हैं। उन्होंने प्रभा के दिये वचन को अब्बु तरह निबाहा, और प्रभा के अम्लान सौन्दर्थ ने उनके काब्यों को सुन्दरतम बनाया, जन्मभूमि साकत और माता सुक्यों को उन्होंने कभी विरमृत नहीं होने दिया और अपनी कृतियों में सदा अपने लिए 'साकतक आर्यसुवर्गानी-पुत्र अध्योध लिखा।

#### श्री रामझमार

षम्मकाल रचनाकाल १६२४ ई० १६३६ई०

# कहानी-जो कमी लिखा न गई

उन दिनों माई फिर देकार हो गये थे जिससे घर के वातावरण में फिर एक तनावा सा पैदा हो गया था। लाली रहने पर भी घर पर न बैठने कीर उनकी पुरानी खादत थी। खात: वे दिन-दिन भर वर से गायब रहते थे। स्था करते थे, यह किसी को मालूम नहीं था छौर न ही किसी ने उनसे पूछा था। जब वे रात को लौटते तो हम सब खाना खा खुके होते थे छौर मां काफी देर तक राह देखने के बाद उनका खाना कटोरदान में बन्द करके कमरे में एक कोने में रख जाती थीं।

भाई के सामने कभी मां उनके प्रति अपनी सहानुभृति को प्रकट नहीं करती थीं अतः मेरे बैंक से लौटते ही दरी पर आकर बैठ जाती और जोर जोर से लम्बी सांचें खेंचा करती और उन खांधों के साथ 'हाय राम' 'हे परमातमा' के शब्द उनके मुख से निकलते। भाई के विषय में चर्चा चलाने की यह उनकी भूमिका होती थी, कभी उनकी वातों में दिलचरपी दिखाने का उपक्रम करते हुए में उनके चेहरे की और देखा करता और कभी अखबार खोल कर बुटनों के ऊपर रख तेता।

'त्ने शंभू की पतल्न देखी, पांछोचे किस कदर फट गये हैं .... जूतों पर इतनी धूल जम गई है कि...'

माई की पतलूनों की हालत वास्तव में बहुत खस्ता हो चुकी थी। कपीज़ों के कालर भी फट चुके थे। उनके कमरे में घुरते ही पसीने से लगाय उनके कपों से एक तेज बदब् चारों और फैल जाया करती थी।

'न जाने, बेचारा कहां कहां घूल फांकता फिरता है। एक आध महीना

नहीं कमायेगा तो घर में कोई श्रकाल नहीं पड़ जायेगा।' फिर मेरी श्रोर बड़ी कातर हथ्टि से देखती हुई कहतीं—त् ही समक्तारे मेरी बात उसे बुरी लगती है।

में चुपचाप सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर गांधी जी की फोटो की श्रोर देखता रहा।

'उसे टाटस देता रहा कर । तू बराबर का लड़का है, तेरी वात जुरूर सुनेगा।'

में मां के फुरियों भरे चेहरे की आर खोफ कर ताकता। उनके बालों की लटें बहुत तेजी से सफेद हुई जा रही थीं। उनका पतला दुवला जीया शारीर ऐसा जान पड़ता मानों अपनी यात्रा की अन्तिम मंजित तक आ पहुँचा हो। ऊपर से वे जितना प्रकट करती थीं, अन्दर से वह दु:ख कितना बड़ा होता था, वह अनुमान लगाना मेरे वश की वात नहीं थी।

सुक्ते कहानियां लिखने का शौक था श्रीर तीन चार महीनों में एक श्राधक कहानी लिख देता था। कभी कभी कोई कहानी किसी दैनिक पत्र के साप्ताहि में छुप जाती तब मेरी प्रसन्तता की सीमा नहीं रहती थी।

कभी मुक्ते कुछ लिखते देख कर मां मेज के पास आकर खड़ी हो जाती और गम्भीर मुद्रा में कहतीं—अरे, तू दूसरों की कहानियां लिखा करत है, कभी मेरी भी कहानी लिख देन .....

में हंसने लगता। उनके इस वाक्य को जितनी बार में सुनता था, सुफे हंसी आ जाती थी।

'हां हां, लिख दे रें '' भूठी कहानियां गढ़ता है, सच्ची क्यों नहीं लिखता।'

मां के पास रामायण के अतिरिक्त, 'देवदास' की किताब और थी जिसे वे प्राय: फुर्सत के समय रोज ही पट्टा करती थीं। 'देवदास' की कहानी उन्हें बहुत पसन्द थी पड़ती जाती थीं श्रांर रोता जाती थीं। इहती थां कि पार्वती ने बहुत दुख उड़ाया, उस जैसी जिंदाने मानान किसी को न है।

में इस कर कहता --मां यह सन्ती योड़े ही है जो तुम चेती हो ।

परन्तु वे पूर्ण विश्वास के साथ जोर देकर कहतीं -- सच्ची है जरूर सच्ची है । उन्हें जाने जिना इस तरह की कहानी लिखी ही नहीं जा सकती।

उनकी बात का विरोध करने का साहस मुक्त में नहीं होता था।

वे फिर आँखों से आंसू पोंछती हुई कहतीं—मेरी मी कहानी लिख दे। फिर जो उसे पढ़ेगा, रोया करेगा।

पिता के साथ कभी मां को घुल मिल कर बाते करते हुए नहीं देखा था। वे प्राय: चुप रहते थे और जब बोलते थे तब हमेशा अपना कोध ही प्रकट किया करते थे। नहीं बानता कि उन्हें हम दोनों लड़कों से स्नेह था या नहीं। खुबह अखनार पड़ते थे, दिन में सोते थे और रात को गीता पड़ा करते थे।

में बैंक से लौटता तो अट मां मेर कमरे में आ जाती मानां मेरी प्रतीचा ही कर रही थी। सुक्त से लगभग श्राचा घंटा रोज बातें करने का उनका नियम सा बंघ गया था। प्रायः वे माई के विषय में ही बातें किया करती थीं।

'बुड़ापे में इनकी बुद्धि छठिया गई है । पहले तो ऐसे नहीं थे '''''पिता की बुराइयां करते समय उन्हें बड़ी सान्त्वना सी पिलती थी।

'भुक्ते याद है जब तुम दोनों छोटे-छोटे थे तो वे श्रकसर कहा करते थे कि एक को बकालत पढ़ा कर बकील बनाकँगा और दूसरे को आकटर। शायद उन्हें इसी बात का सदमा है कि तुम दोनों में से न कोई बकील बना और न ही डाक्टर.....

चुक्त इंसी सी आने लगी—अब एक बैंक में क्लर्क है थीर दूसरा बेकार " 'अरे अमाना भी तो कितना बदला है, दो बक्त की रोटी खुट जाये, वहीं गनीमत है।'

एक बार पिता की भाई से किसी बात पर महप सी हो गई। कुछ देर तक तो मां रसोइ में सब कुछ, सुनती रहीं, अब उनसे सहा नहीं गया तो पिता के पास आकर खड़ी हो गई अोर तिनक तेज स्वर में कहने लगीं—तुम क्यों रात दिन मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। लग जायेगी नौकरी, उसके पीछे इस बिचारें की जान योड़े ही ले लोगे।

पिता कोचित होकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गये। फिर माई ने

हल्के स्वर में मां के व्यवहार के प्रति अपना क्रोध जतलाने के लिए उन्हें डांटा श्रीर बिना खाये पिये ही बाहर चल दिये।

शाम को जब बैंक से लौटा तो आधा घंटा तक मां को श्रयने कमरे में न ग्राथे देखकर मैं श्रन्दर गया। मां श्रंघेर में हाथ का तिकया बनाये चारणई पर आंखें बन्द किये हुए लोटी हुई थीं।

'तिवियत तो ठीक है न १'

'ठीक है।' उन्होंने उसी प्रकार लेटे-लेटे ही उत्तर दिया।

'फिर लोटी हुई क्यों हो ।'

वे जुप रहीं और ६ 🖟 🖅 ी 🕾 : ी और ताकती रहीं।

उस दिन बहुत मुद्द गर्म ने क्रिया पास से स्रोर इतने ध्यान से देखा था। शायद दिन में उन्होंने स्रापने वालों में कंधी नहीं का थी जिससे उनके जाल रूखी लाटें बन कर उन के चेहरे के दोनों स्रोर बिखरे हुए थे। उनकी स्रांखे लाल जान पड़ीं। कभी कभी उनके अकेलेपन को देखकर मुक्ते बहुत दुःख होता था। पड़ोसियों के घरों में घंटा दो घंटे बिता स्राती थीं, फिर तो सारा दिन घर में ही अकेले काटना पड़ता था। गर्मियों की लम्बा दोपहरियां स्रोर जाड़ों की रातें मां के लिए एक समस्या वन कर स्रा खड़ी होती थीं।

'तुम क्यों इम लोगों को लेकर अपना मन दुखाती हो। पिता जाने, भाई जाने, तुम्हें क्या लेना-देना है।'

गेरी बात उन्होंने सुनी नहीं। सुके ऐसा लगा मानों कोई वस्तु लगातार , उनके मन को कुरेदे जा रही हो।

'श्रव उठो, हाथ मुँह घो लो......?'

वे जारपाई पर ही उठ कर बैठ गई ब्रोर कंघे स्वर में बोलीं—मैं मगवान से ब्रोर कुछ नहीं मांगती। मेरे मरने पर तुम दोनों सहारा लगा दोगे तो मैं तर जाऊंगी। मेरी मुक्ति हो बायेगी।

'छोटी छोटी बातों में अपना मन न तुःखाया करो मां......

वे सकायक सुनक कर से उठीं किएए में अनापात ही चौँक गया। इस मबद्वाहट में साल्यमा का एक भी शब्द मेर कुछ ने नहीं निकता। उन्होंने घोती के छोर से अपनी दोनों आखिं दंक लीं। मैं उनके हाथों की उमरी हुई नसों की अपर देखता रहा जो कमरे की धीमी रोशनो में चमक रही थीं।

'उनके श्रीर मेरे संस्कार कभी नहीं मिले। जानती हूं, जब भर जाऊँगी तो बात-बात पर मुफे याद किया करेंगे, लेकिन तब मैं देखने थोड़े ही आऊंगी....'

उस रात को मां कितनी हो देर तक रामायण पड़ती रही लेकिन वे श्रपना दु:ख रामायण की चौपाइयों में भूल लक्षी हैं, इस बात का विश्वास कम था।

भाई भी श्रन्य दिनों की श्रपेत्वा देर से लौटे । उनका खाना तिपाई पर रखा

'इतनी देर कहां लगा दी १'—भैंने उनकी स्रार देखते हुये पूछा।

परन्तु उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप घूल से मरे अपने जूते उतारने लगे। कपड़े बदल कर जब वे छत पर सोने के लिए जाने लगे सी मैंने कहा— तम्हारा खाना तिपाई पर रक्खा है।

'मुक्ते भूख नहीं'।—उन्होंने बिना मेरी स्रोर देखे कहा। 'मां सबह देखेंगी तो उन्हें दु:ख होगा।'

'तो मैं क्या करूं । सब के दु:ल-सुख का ठेका तो मैंने अपने ऊपर नहीं ते रक्खा है। श्रीर वे छत पर चले गये।

कुछ च्यां तक कटोरदान में बन्द माई के लिए रक्खे हुए खाने भी श्रोर में देखता रहा। फिर मैंने उसे खोला! पांच पराठे थे श्रीर श्रालू की सब्बी, थोड़ा प्याज श्रीर श्राम का श्रचार था, मैंने पुराने ग्राखबार के कागल में इन सबकों जपेटा श्रीर गेंद सी बनाकर कमरे की खिड़की में से नाले में उछाल दिया।

घर में किसी बात पर कराड़ा हो जाने के बाद चार-पांच दिन तक किसी से बात-चीत न करना मां की पुरानी आदत थी। वे चुपचार रसोई का काम किया करतीं, अपने कमरे में फर्रा पर चटाई िछा कर चुपचार लेटी रहतीं या रामायण पढ़ा करतीं। पड़ोसियों के घर तक वे नहीं जाती थीं। जब कभी मैं बातचीत करने की कोशिश करता तो 'हा' या 'न' में टाल दिया करती थीं।

एक बार किसी पित्रका में मेरी कहानी छपने पर दस रुपये का मनी-श्रार्डर अगया तो मां फूली न समाई । सारे पड़ीस में चून-चून कर उन्होंने सब को यह समाचार सुनया । मेरी प्रसन्नता की भी सीमा नहीं थो । शाम को उसी खुशों में मैंने एक रुपये की बर्फी मंगाई ।

मां मेरे पाल आकर खड़ी हो गई — अब तो तू बहुत बड़ा लेखक बन गया है। कुछ दिनों में तेरी भी 'देबदाल' जैसी किताब छप जायेगी।

रुपये पाकर मुक्ते अपनी महानता का विश्वास हो गया था। मैने उत्साह के साथ-खाथ कहा — अब मैं भी एक नावेल लिखूँगा, एक मोटी सी किताब,...

'उसके कितने रूपये मिलेंगे ?'

'श्रव्हा नावेल होने पर हजारों मिल सकते हैं।' मेरे दिमाण में एक नावेल का ख़्याल बड़ी तेज़ी से चक्कर काटने लगा।

'किसकी कहानी लिखेगा ?'

'यह तो श्रव सोचना पड़ेगा।'

'में कहती हूँ कि मेरी कहानी ही लिख दे। तब किताब ज़रूर बिकेगी!'

'नहीं मां, द्वम पर लिखा नावेश नहीं विक सकता। 'देवादास' जैसा होना चाहिए।'—मैंने मां के चेहरे की आरे देखते हुए कहा।

'मेरी कहानी लिखेगा तो 'देवदास' से भी अच्छी किताब होगी। मुक्ते आज भी जब अपना बचपन याद आता है तो मन भारी हो जाता है। जब मेरा व्याह हुआ तो १३ वर्ष की थी, मुस्राल में मेरी तिबयत नहीं लगती थी, चौबीसी घंटे मां की याद आया करती थी, और तेरे दादा—कितना तेज मिजाब या उनका, इन्होंने कभी मुक्ते दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखने दिया.....'

'नहीं मां ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इनमें किसी को दिलचरणा नहीं होगी।' मैंने मां को बीच में ही रोक दिया। मुक्ते मय था कि कहीं मां अपना सारा इतिहास न दोहराने लगें।

परन्तु इन्होंने शायद मेरी बात नहीं सुनी - अगर सके लिखना आता तो अपने मन की सारी विया लिख देती। मेरी कोई भो आप पूरी गर्श हुई। सोचती यी कि बुढ़ापे में इस माया जाल ते कुश्कारा पाकर तीर्थवाता करूँ ग, सेकिन.....

'तुम्हें तीर्थ करने की क्या जरूरत है ? तीर्थ तो उन लोगों के लिए हैं मां जो जिंदगो भर पाप करते हैं।'

प्रसन्तता से मां की आंखें चमकने लगीं । उन्हें सुक्त से ऐसा वाक्य सुनने की उम्मीद नहीं थी। 'मेरे पिछलों जन्म के पाप अभी तक जमा हैं, मैं उन्हें घो डालना चाहती हूं!'

में इस बात को जानता था कि भां का घर में छोर घर के लोगों में कितन। लगाव है। किसी रिश्तेदार की शादी बरात में जाती तो चार पांच दिनों से अधिक बाहर नहीं रह पाती थीं। उनका मन घर के लिये व्याकुल होने लगता था।

भाई के विषय में मां को प्रतिच्या चिन्ता लगी रहती थी। वे अनुभव करती थीं कि भाई के कारण उनके प्राण् सदा एक पतली सी होर से लटके रहते हैं जो कब टूट जाये, उसका मरोसा नहीं था। पिता को जब कभी अवसर मिलता था तो वे चूकते नहीं थे, न मां के सामने ग्रीर नहीं मेरे सामने। कभी श्रम दोखों के लड़कों की चर्चा करते थे, कभी शम्मू की अकमीयमता की दोधी ठहराते छोर मैं मन ही मन हंसा करता था कि हम दोनों माइथों में से न कोई वकील बन सका और न डाक्टर।

एक दिन मां ने बड़ी कातर दृष्टि से मेरी आरे देखते हुए पूछा - अरे क्या तेरे वैंक में कोई जगह खाली नहीं है ?

में उन्की बात का मतलब समक्त गया क्योंकि यह प्रश्न भी कोई नया नहीं या—बैंक में कहां जगह है। वहां तो उल्दे लोगों को निकाला जा रहा है।

मा चौंक गई मानो बिवली छू गई हो - क्या तुके मी """

में मन ही मन मुख्याता हुआ मां के चेहरे की बदली हुई मुद्रा को देखने लगा । यदि अपनी नौकरी छूट जाने की खबर उन्हें सुनाऊँ, तब तो शायद उनका हार्ट फेल ही हो जाये। में भीरे-भारे कहने लगा—मैं तो परमानेंट हूँ न, मेरा कोई खतरा नहीं है।

उनकी जान में जान आई—तुने सुके उस ही दिया था। किर मेरी और

देखती हुई बोली-- अपने किसी दोस्त से ही पूछ। उनके दफ्तर वगैरह में कोई जगह खाली हो तो शम्भू को लगवा दे।

में मां की बातों से ऊब रहा था। 'कह तो रक्खा है।' मैंने उदासीन स्वर में उन्हें टालने की कोशिश की।

'इस तरह भला वह के दिन जियेगा। तूने देखा नहीं, उसकी छाती किस तरह अन्दर को घस गई है।'

सुके मां की इस बात को सुनकर कोध सा आ गया। सुबह से लेकर अधिरा हो जाने तक मैं जो लकड़ी की कुर्सी पर हैटा-बैटा लेकरों पर भुका रहता हूँ, क्या उससे मेरी छाती बहुत फूल गई है। उनकी नजर कमी मेरी आरे क्यों नहीं जाती?

उस दिन इतवार था! भाई कमरे के एक कोने में पड़े टीन के बक्स के ऊपर बैठे अपलबार पढ़ रहे थे! मैं कुसीं पर बैठा अपनी कमीन का कालर सी रहा था। उस दिन बैंक नहीं जाना था, इस बिचार से मेरा हृदय मुबह से ही खुशी से फूला जा रहा था। प्रातःकाल से ही कोई नई कहानी लिखने का विचार कर रहा था परन्तु प्लाट का मेरे दिमाग में आना उतना ही असम्मव मतीत हो रहा था जितना कि माई को नौकरी मिलना! सुके यह सोचकर बड़ा आरचर्य हो रहा था कि दूसरे लेखक किस प्रकार इतनी देर थी किताबें लिख लेते हों।

कभी २ माई पर एक सरसरी निगाइ डाल लेता था ! उनके साथ कभी स्वत-न्त्रता के साथ बातचीत न कर सका मानों दोनों के बीच कोई दीवार बनी हुई हो ! यदि हम पड़ोसी होते या बैंक में एक साथ काम करते होते तो शायद युच्छे मिन बन सकते थे। तीन दिन से शेव न करने के कारण उनकी दाड़ी बढ़ी हुई थी ख्रार कनपटियों के पास की नीलों नमें मुक्ते दूर से चमकती दिखाई दे रही थीं। मुक्ते उनकी स्थिति पर तरस ख्राने लगा।

तभी दरवाजे पर किसी की परछाई देखकर मैंने श्रापनी नवर उठाई तो पिता को कमरे में श्राता देख चार्य भर के लिए, को उठा। वे द्वारे कमरे में बहुत कम आते थे और जब आते थे किमी निश्चित उद्देश्य को लेकर। इस उद्देश्य की कल्पना से ही मैं सिर से लेकर पांत तक काप उठा था। भाई ने भी श्रापनी मुक्की नजर ऊपर उठाकर पिता को देखा। उन्होंने समभा कि वे शायद श्रखवार मांगने श्राये हों | श्रात: श्रखवार उठाकर उन्होंने पिता की श्रोर बढ़ा दिया।

पिता ने अखबार नहीं लिया और खुली खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए।

कुछ ज्यों तक कमरे में एक बीमत्स सन्नाटा छाया रहा। मैं कनिखयों से से कभी पिता की ख्रोर छोर कभी भाई की ख्रोर देखता परन्तु वे न मेरी छोर देख रहे थे ख्रीर न एक दूसरे की ही ख्रोर। मेरी कमीज का कालर सिल चुका या परन्तु फिर भी मैं उसके ख्रास पास टांके लगाये जा रहा था।

'आखिर तुमने सोचा क्या है शिदन २ भर तक अवारों की तरह बाहर घूमते रहते हो । इससे क्या बनेगा शे

भाई के हाथों में श्रखवार कांप रहा था । मैंने उनकी पतली २ लम्बी टंगिल्यां देखीं जिनके नाल्नों में मैल भरी हुई थी । भाई को देख कर मुक्ते अपने वैंक के एका उटेंट की याद श्रा जाती थी । उसकी शकल स्रत भाई से बहुत कुछ मिलती जुलती थी । यदि भाई भी उसकी तरह कोट, पतलून श्रीर टाई पहन तो उसी की माँति मुन्दर श्रीर जुस्त लगें।

'मैं जिंदगी भर तक तुम्हें खिला नहीं सकता । मुफे भी श्राखिर श्रपने चुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखना है।' पिता गम्भीर मुद्रा में श्रपनी बात कहें जा रहे थे मानो रटा रटाया भाषण दोहरा रहें हो। 'तुम उसी दम तक इस घर में टिके हुए हो, जब तक तुम्हें पका पकाया भोजन मिलता है। जिस दिन हमें रोटियां खिलाने का दिन श्रायेगा, तो भाग खड़े होगे।'

तभी अखबार के फर्र फर्र करने की जोर से आवाज आई जिससे मैंने चौंक कर माई की आरे देखा। अखबार की तह करके उन्होंने उसे फर्श पर फेंक दिया और महके के साथ बनसे पर से उठ खड़े हुए थे। दाड़ी बढ़ जाने के कारण उनका चेहरा मुक्ते काफी डरावना दिखाई दे रहा था।

'तो आप चाइते क्या है।' भाई ने कड़क कर पूछा।

'कितनी बार कहूँगा कि अब मैं तुम्हें खिला नहीं सकता। अपना कमाओ और खाओ।'

'श्राप जरा घीरे-धीरे बोलिए, नीचे तक आपकी आवाज जा रही है।'

पिता खिड़की से एक कदम आगे वड़ आये। मुक्ते ऐसा जान पड़ा जैसे श्रव ने माई पर प्रहार करेंगे जैसा कि हमारे बचपन के समय किया करते थे परन्तु दूगरा कदम उन्होंने नहीं बढ़ाया—

'तुफे बात करने की भी तमीज नहीं है। अपने आप को समकता क्या है श आवारा ''''

तभी दरवाजे के पास मां की छाया दिखाई दी परन्तु वे कमरे के भीतर नहीं आई ।

'तो आप साफ साफ कहिये कि आप सुके घर से निकाल देना चाहते हैं ?' 'ऐसा ही समक्त लें'

'श्रच्छी बात है ''''' 'यह कह कर भाई ने दीवार में लगी श्रलमारी खोली श्रीर अपने कपड़ों को तलाश करने लगे। दो फटी कमीचों श्रीर एक खाकी पैंट के श्रीतिरिक्त श्रीर कुछ उनके पास नहीं था। वे उनकी ही पोटली बांधने लगे।

तभी मां विजली की मांति कमरे में धुसी छोर उस दिन जीवन में पहला छायसर था जब भैने उन्हें बिना किसी भय या हिचकिचाहर के पिता के सामने इस प्रकार खड़े हुए देखा—तुम मेरे बच्चों को इस घर से नहीं निकाल सकते। इस घर पर जितन। तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। मां की श्रावाज कांप रही थी।

'त् चुप रह, निकल जायेगा तो पता चलेगा'''''
'तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी।'
'तुम चुप रहों मां।'—भाई ने पोटली को बगल में दबाते हुए कहा।
मैं भय से काप रहा था। सुफ में इतना साहस नहीं था कि खड़ा हो सकूं।

पिता बुड़बुड़ाते हुये अपने कमरे में चले गए। मां माई के पैरों से लिपट कर जोर जोर से रोने लगीं — मेरी लाश पर लकड़ियां लगाकर फिर जहां तेरा मन श्राप, वहां चले जाना फिर में रोकने नहीं श्राऊंगी । श्रपने जीते जी मैं तुफे इस तरह घर से नहीं जाने दूँगी।

भाई उस दिन जा नहीं सके। उस दिन घर में मातम सा छाया रहा। मुके श्रमनी छुट्टी के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर दुःख हो रहा था, कहानी लिखना भी असम्भव सा जान पड़ रहा था। जब मैं अपना दिमाग किसी प्लाट में उल-भाने की कोशिश करता तो सदा ही सुनह की घटनायें मेरे मस्तिष्क में चक्कर लगाने लगतीं थीं।

परन्तु श्रगले दिन सुबह जो भाई घर से निकले तो फिर लीट कर वापस नहीं श्राये। मां ने हमें खाना खिला कर भाई का भोजन कटोरदान में बन्द करके मेरे कमरे में रख दिया। उस दिन शाम को मेरे बैंक से लीटने पर वे मुफसे कोई-बातचीत भी नहीं करने श्राई थीं। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनके कांपते हाथों की श्रीर देखा। न जाने वे क्या सोच रही थीं।

उन्होंने धीमे स्वर में मुक्त से कुछ फासले पर खड़े होकर पूछा — शमू अभी तक नहीं आया। मुक्ते ऐसा जान पड़ा मानों अपने प्रश्न का उत्तर सुनने में उन्हें कोई दिलचरपी न हो।

'श्रमी तो दस ही बजे हैं मां, छाते ही होंगे।'

उन्होंने एक लम्बी सांस ली और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई । मां का प्रश्न हुनकर में किसी भावी आशांका से एक बार कांप उठा था। कहानी की बात सोचने पर मैंने ऐसा अनुमन किया कि यदि मां पर कहानी लिख्यू तो उसे छुपी हुई देख कर मां को बहुत खुशी होगी। इन्हीं विचारों में खोये हुए कब कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, इस बात का पता मुक्ते नहीं लगा। अपना सिर किसी को हिलाते हुए देखकर सैंने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली।

'शम्भू अभी तक नहीं आया।' मां मेरे पास ही खड़ा खिड़की से बाहर देख रही थीं।

'क्या बजा है।' यह कह कर ब्रोकेट पर रक्ख़ी घड़ी पर मैंने हिंछ डाली। हैंड बज रहा था। 'वो अप्रव नहीं आयेगा। मैं जानती थी कि एक दिन वो इसी तरह गायत्र हो जायेगा''''

में जुपचाप मां के चेहरे की श्रोर देखता रहा। उनके गालों की उमरती हुई हिंद्यां मानों रेतीली पाहाड़ियां हों, उनकी श्रांखों के नीचे श्रर्थ गोलाकार बनाते हुये गड्ढे श्रोर चेहरे पर श्रनिगनत सिकुड़ने जिनका श्रन्त श्रोर श्रारम्भ नज्र नहीं श्राता था। इतनी गहरी पीड़ा श्रोर उदासी कभी मैंने उनके चेहरे पर पहले नहीं देखी थी। मैं सोच रहा था कि श्रव मां सुबक सुबक कर रोबंगी, श्रापने माग्य को कोसेंगी परन्तु वे जुपचाप खड़ी रहीं। खोजने पर भी उनकी श्रांखों में मुक्ते श्रांस दिखाई नहीं दिये मानों श्रांज वे रेगिस्तान के दो विशाल मैदान बन गई हो वे जुपचाप मेरी कुर्सी के पास खड़ी खुली खिड़की के बाहर ताकती रहीं।

'या जायेंगे मां, आज नहीं तो कल भाई जरूर आ जायेंगे .....' परन्तु उन्होंने मानों मेरी बात सुनी ही न हो — अब वो नहीं आयेगा, कभी नहीं आएगा'। वे घीरे घीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई ।

श्रमले दिन भी जब बैंक से लौटा तब भी शम्भू का कोई पता नहीं था।
मुक्ते जिता हुई। इस श्राशंका से कांप उटा कि कहीं उन्होंने रेल के नीचे श्राकर
श्रपने भाषा तो नहीं गंबा दिये। मैं पिता के कमरें में गया। वे दीवार क
सहारा लगाये दरी पर बैठे कुछ पढ़ रहें थे। उन्होंने नजर उटा कर मेरी श्रोर
देखा। मुक्ते देखकर वे चौंके नहीं मानों वे मेरी प्रतीजा ही कर रहे थे। मुक्ते
उनपर कोंच श्रा रहा था।

'भाई अभी तक नहीं आये .....

वे कुछ नहीं बोले, टकटकी लगाये मेरी छोर देखते रहे। मैं उनके चेहरे के भावों को पढ़ने का प्रयास करने लगा परन्तु श्रमफल रहा।

च्या भर के बाद वे बहुत धीमें स्वर में बोले — हाँ, शम्भू अभी तक नहीं आया।

मुक्ते उनका गला रंघा सा जान पड़ा। उस हता मुक्ते ऐया जान पड़ा मानी शम्भू के चले चाने पर उनको एक पड़ा सामांत्रक आधात पहुँना हो। उस रात को कितनी देर तक मैं स्टेशन पर प्लेटफामों के चक्कर काटता रहा। गाड़ियां छाती रहीं, इंबनों की सीटियों से सारा स्टेशन कांप उठता था। भाई को यहां पाने की उम्मीद बहुत कम थी लेकिन कहीं न कहीं उनकी तलाश करने तो जाना ही था, सड़कों पर धूमने के बदले स्टेशन पर छाना उचित समका।

उस दिन के बाद मां ने जो चुप्पी साधी सो कभी न टूटी। मैं उन्हें बहलाने का भरसक प्रयत्न किया करता था। बैंक से लौटकर रोज ही में उनके कमरे में चला जाता, इधर उधर की वार्त करके उनका जी बहलाने की को शिश करता, कभी अपनी कहानियों की चर्चा करता, लेकिन उन्हें मानों श्रव किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रही थीं। वे चुपचाप मेरी सब वार्ते मुनतीं रहतीं, कभी मुस्कुराने की कोशिश करतीं परन्तु उनकी उदासीनता मुक्तसे छिपी न रहती।

कितना समय बीत चुका सो नहीं जानता। मेरी कितनी ही कहानियां छपी हैं, तीन संग्रह भी निकल चुके हैं ख्रीर जान पहिचान के लोगों के कथनानुलार साहित्य में मेरा एक स्थान बन गया है। लेकिन जब कभी कोई नई कहानी लिखने बैठता हूँ तो मां का यह वाक्य 'मेरी भी कहानी लिख दे रे''
भूठी लिखता है, सच्ची क्यों नहीं लिख देता '''' बार बार मेरे मस्तिष्क में मूं जता है, मेरी कलम रक जाती है। लेकिन जानता हूँ कि लाख कोशिश करने पर भी मां की कहानी नहीं लिख सकु गा।

### श्रीमती कमला त्रिवेणीशंकर

बन्मकाल

रचनाकाल

१६२० ई०

१८३६ई ०

## सारंगीवाला

प्रभात की पहली किरण नथे दिन का सन्देशा लेकर भूलोक पर उत्ती, पक्क दियों ने अंगड़ाई लेकर मुंह खोला और नन्ही रानी ने माँ की गोद में करवट ले कर अपनी भोली-भाली आंखें खोलकर मुस्कराते हुए कहा — अम्मा...

कपोलों पर मृदु चुम्बन का चिन्ह देकर मां ने रानी बेटी को पलंग पर बैठा दिया और कोट लेने के लिये कमरे में उठ कर चली गई।

तभी एक मीठी सी भंकार रानी बेटी के कानों में पड़ी, और व्याङ्कल सी हो पंलग के पाये का सहरा ले कर वह पलंग से उतर कर नीचे की और भागी।

दरवाज़े पर एक बूढ़ा सारङ्गी बना रहा था। फटे-पुराने कपड़े, की हियों और धुमिचियों से गुंथा हुआ। मोला, और फूटा हुआ मिला-पात्र। रानी देखती रही दूर खड़ी हुई, फिर धीरे-धीरे बढ़ी... िम्मिकी... भोला देख कर उसे मय लग रहा था, फिर बड़ी और धीरे-धीरे उसने सारङ्गीवाले की पीठ पर हाथ रख कर कहा—बाबा ?

बूड़ा श्रान्धा था, तो भी उसकी चेतन शक्तियां जायत थीं, उसने बालिका के स्पर्श की अनुभूति पाते ही अपने दोनों हाथों से नन्हीं रानी को टरोलकर

गोद में उठा लिया और बोला-क्या है बेटी !

रानी प्रवराई सी थी, फिर भी बोली — ग्रील बजास्त्रो। 'श्रद्धा बेटी...फिर एक बार पुकारी।' 'बाबा ।'

'बाबा-बाबा...' बूढे ने दुइराया । उसका । रोम लरो पुलक उठा श्रौर वह सारङ्गी उठा कर दृते उत्साह से बबाने लगा । ऊपर खिड्की से मां ने देखा- भिन्ना ले कर नीचे आईं। किन्तु बूढ़ा तन्मय था बनाने में और बेटी उसकी पीट पर हाथ रक्खे आत्मविभोर सी खड़ी सुन रही थी।

भीख लो-मां ने कहा।

'भीख.....'

बूढ़े के हाथ रके। नन्दरानी ने देखा बूढ़े की आंखों से आंधुओं की धार वहीं चली आ रही है। उसने रुद्ध कराउ से कहा — नहीं मां! आज मीख नहीं लंगा, आज इस द्वार पर मैं जो कुछ पा गया हूँ वहीं मेरे लिए बहुत कुछ है?

बहुत कुळ !--नन्दारनी ने ज्यारचर्य से पूछा-- मिखारी क्या 'बहुत कुळ' भिल गया तुम्हें !

'श्रहा ! क्या पूछती हो मां, दुनियां तो चुटिक्यों से मिखारी की कोली भरती है, लेकिन रानी बेटी ने श्रांत 'बाबा' कह कर मेरा जी श्रपनी प्यार भरी पुकार से भर दिया । मेरे जीवन का सारा सन्ताप हर लिया ।'

उसने एक बार रानी बेटी को गोद में उठाकर प्यार से चूमा और फिर उतारते हुए कहा—ले जाओ मां, तुम्हारी गोदों की शोमा बनी रहे।

आश्चर्यं की मूर्ति बनी नन्दरानी ने देखा--भिखारी धारे-धीरे दोनों सीढ़ियां टटोल कर उतर गया।

सशक्क चित्त से वह बेटी की लिए ऊपर आई'—भिलारी के शब्द कानों में गुँज रहे थे—तुम्हारी गोदी की शोभा बनी रहे।

श्रीर श्रव यह रोज़ ही का कम चल निकला। प्रभात की किरण फु:ती, सारज़ी का मृदु गुंजन उठता, रानी दौड़ पड़ती। 'बाबा-ग्राग'... कहती हुई वह मिलारी की पीठ से सर कर खड़ी हो जाती। घंटों सारज़ी बजती रहती, नन्दरानी मिला से श्राती। कभी-कभी रानी के पिता जी भी श्रा खड़े होते। कुछ पूछना चाहते हुए भी वे कुछ पूछ न पाते! बूढ़े का स्नेह मानों संगीत के लय में करण-करण बन कर रानी बेटी पर बरस पहता, श्रीर लगता रानी बेटी दिनों दिन चन्द्र-कला की मांति बहती जा रही है।

लड्खहाते पांच अब सीधे पड़ते लगे, तोतली बोली अब साफ हो गयी, रानी वेटी अब स्वयं ननहें ननहें हाथ भरे मिला लेकर आती, बूढ़े की कोली में मानों श्रमपूर्णों की भीख आ पड़ती, तृष्ति के चिन्ह मुरियों से भरे पोपले मुख पर उमड़ आते। रानी बेटी अब मोली से नहीं हरती, अब वह सुमचियों और कीडियों से खेलती रहती "बाबा और बबाओ श्रीर बबाओ वाबा", कहती हुई वह बूढ़े के कन्धे पर भुक बाती। सारङ्गी वाले की श्रंघी श्रांखें सबल हो बाती।

कौन जानता श्रंघे के जर्जर शरीर में कितना महान् कितना सुन्दर, कितना स्नेह मरा हृदय छिपा हुआ है।

रानी बेटी अब स्कूल जाने लगी, बूढ़ा फेरी से लौटता तो रानी के द्वार पर बेट कर अम मिटाता। रानी अपनी किताबें लिये आती, बूढ़े को किस्से सुनाती, संगी साथियों के नाम बतलातो, सारक्षी सुनती कि इतने में फुटपुटा बढ़ता, मां की पुकार सुन पड़ती तब बूढ़ा उठ जाता— जाआ बेटी अब कल आजें गा।

नथे-पोधों में कल्ते फूटे, किलयां लगी और फूल खिलने लगे। रानी बेटी के रोशव ने भी अंगड़ाई लेकर सूचना दी बीवन बसंत के आगमन की। योवन आंग-अंग पर मुस्कराने लगा। आंगों में लज्जा आई, ओटों पर जम्मीरता आने लगी, रूटना-मचलना कम हो गया, अब रानी बेटी ने देखा—शेशव की स्पृति में केवल बूटा सारंगीवाला ही बच रहा है। अब वह भी दोनों वक्त आता। पर अब थोड़ा अन्तर था, रानी द्वार पर पतीचा करती नहीं मिलती, स्वयं दौड़ कर भी नहीं जा पाती। बूड़ा द्वार पर से पुकारता—रानी बेटी ''रानी बेटी '' खारे पिता जी नीचे से आवाज देते—रानी तेरा बाबा आया है।

'श्रान्छा पिता जी !'

रानी मिला लिये आती, भोली खींच कर भर देती, फिर मुस्करा कर कहती—वाबा बजाओ न!

श्रन्छा नेशे—श्रीर बुढ़े के श्रम्यस्त हाथ गन के साथ-साथ मानी दृत्य कर उटते। रानी के श्रीटी पर वही बाल्य मुस्कान फिर थिरक जाती, वही धुमिचियों श्रीर कीड़ियों से गुंथी हुई भोली, गनी गिनती रहती खेलती रहती तन्मयता से, फिर बोल उटती—श्रन्छा बाबा, श्रव जा रही हूँ श्राव इम्तहान देना है।

इंग्लहान देना है! बुढ़ा चौंकता। इतनी वर्श हो गई राजी, वह सोच में

पड़ जाता, क्या कहे वह रानी बेटी की ? राजा बेटे को तो यह कह सकता है— वकील हो जाक्रो ! वैरिस्टर हो जाक्रो ! डाक्टर हो जाक्रो ! लेकिन रानी बेटी को महत्ता तो इसमें नहीं है !

ग्प्रौर वह मुस्करा कर कहता—ग्रन्छा बेटी पास हो जाग्रो। रानी मुस्करा पड़ती—हो जाऊंगी बाबा।

※ 棒 ※

'रानी बेटी...रानी बेटी', सारङ्गी वाले ने पुकारा। पर उसकी ध्वांन प्रति-ध्वनित होकर लीट छाई। रानी बेटी छान नहीं छाई छीर न उत्तर छाया। वह द्वार के सामने भोली रख कर बैट गया। उसने सारंगी उठाई, बजाने का प्रयत्न किया, किन्तु छासफल रहा। हाथ उसके कांप रहे थे, रानी बेटी नहीं छाई ? नहीं छाई ? क्या हुछा, क्या...रानी बेटी को, बूढ़े के हृदय में मानो छानिष्ट की छाशंकाछों के त्कान उमड़ चले। तीन दिन घुटने सूज जाने से वह स्वयं नह छा सका था, तो क्या रानी बेटी कट गयी है ?

ब्हा मुस्कराया, मन ही मन—श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से राघा को मनाया था, आज अपनी सारंगी से मैं रानी बेटी को मनाऊंगा। उसने फिर राज उठाया, तन तक दरवाजे पर एक मोटर आकर रुक गई आदिमियों के उतरने की आहट हुई, किसा ने मुक्कर उसके कान में कहा—बूढ़े लीट बाओ आज रानी बेटी की हालत ठीक नहीं है।

बूढ़े पर मानो विजली गिरी 'रानी बेटी को क्या हुआ ! रानी बेटी को— मुफे बताओ, मुफे बताओ, कहता हुआ। वह दोड़ा, दीवाल से टकराया, किसी ने अपने हाथों के सहारे उठाकर कहा—बूढ़े रानी को डिपथोरिया हो गया है, एक-एक मिनट उसके लिये खतरनाक होता जा गहा है भाई।

'में देखूँ मा मालिक ! एक बार मुक्ते देख लोने दीजिये १'

'देख लेना भाई, श्रमी, तो बाक्टर साहब देख रहे हैं।' पिता ने कांपते स्वर में कहा।

बहुत से लोगों का आना जाना होता रहा, दाक्टरों का समूह एक कमरे में वैठा विचार कर रहा था। कीमती से कीमतो इन्जेंक्शन लग रहे थे किन्तु रानी का कष्ट प्रतिपत्त बढ़ता जा रहा था। नन्दरानी का आर्त स्वर सुन पड़ा — बूढ़े तुम फक़ीर हो, तुम्हारी दुआर्थे मेरी बच्ची को बचा लेंगी... तुमने कहा था — तुम्हारी गोद की शोमा बनी रहे... उसे बचा छो, उसे बचा लो बावा!

निसन्द बृढ़े में पुन: चेतना का संचार हुन्ना, उसने घुटने टेक कर खुदा से दुन्ना मांगी। बोला—मां, सब करो। मां मैंने अपनी इतनी बड़ी जिन्दगी में खुदा से कुछ नहीं मांगा है, आंखें तक नहीं! लेकिन एक दिन अपने आप खुदा ने रानी बेटी को देकर मुफे 'बाबा' बनाया था। आज उसी का जीवन मैं मांग लूंगा। मुफे यक़ीन है, वह इतना बेइ सफ नहीं, मेरी बेटी को वह जरूर लीटा देगा।

नन्दरानी ने देखा—बूढ़े की आंखों से आज आंसुओं कि फिर धार वह रही है—वही घार जिसे देख कर उसे पहले दिन शंका हुई थी, शायद उस जन्म में रानी इसकी कोई हो। अन्यथा सन्तान के लिये मां से अधिक आंसू किसके निकलेंगे?

रात बीत रही थी। प्रत्येक पल में रानी का जीवन-दीप िकलिमिला रहा था। माता-पिता के अतिरिक्त स्वजन संबन्धियों से घर भर उठा था, डाक्टरों का लाता रात भर लगा रहा।

बूढ़ा सुनह होने के पहले ही वापस हुन्ना, पर उसके मुँह पर थकान न थी रात भर उसने दरगाह में मिन्नते मानी थीं, न्नीर श्राजान के पहले ही चुटकी भर राज जिसे परम विश्वास के साथ वापस हुन्ना था।

सीदियों के पास ही उसे पिता ने देखा, बोले—इधर आग है बूढ़े, आश्रो भाई इधर बैठ जाश्रो, इतनी ठंटक में क्यों निकल पड़े (

'मालिक! रानी बेटी कैसी है...'

'कैसी बतलाऊ' भाई, अभी आंखें नहीं खुली, अवाब भी नहीं निकल पारही है, डाक्टरों का कहना है अभी खतरे के भीतर ही है।'

'मालिक, एक बार मुक्ते देखने दीजिये'—बुढ़े के स्वर में मानी दोनता फूट निकली।

'आश्रो !'

ब्हें को सहारा देकर वे भीतर ले चले, रानी की सांस बड़े कब्ट से श्रा रही थी।

डाक्टर की अनुमित पाकर बूढ़े ने अपने हाथों से टटोल कर रानी का स्पर्श किया, सर से लेकर पांच तक हाथ फेरता रहा, उसके बाद ज्रा सी राख रानी के आठों के भीतर कर दी।

रानी के स्रोंठ हिलने लगे, नन्दरानी चीख़ पड़ी, डाक्टरों ने दौड़ कर देखा—नव्ज गिरती जा रही थी, बूढ़े ने रानी के माथे पर हाथ रख कर कहा—मां, धीरज रखो । रानी बेटी वच जायगी, तुम्हारी गोदी की शोभा मिलन न होगी, भेरा विश्वास करो, मेरी दुस्रायें खुदा के यहाँ कबूल हो गई है।

श्रीर उसने सारङ्गी उठा ली—दूसरे चणा एक मधुर संगीत मलय के साथ-साथ चारों श्रीर बरस पड़ा। सभी मौन थे, मुख्य थे सब की श्रांखों में श्राश्चर्य था कौत्हल था। मौत की भयावनी छाया जो रात भर पलंग के चारों श्रोर मंडराती रही थी, वह मानो श्रापने श्राप हटती जा रही थी। रानी के श्रोठ हिलते-हिलते एक गये; हल्की-सी एक खांधी श्राई, कफ हट गया श्रीर धीरे-धीरे पलक-प्ंखुरियाँ खुल गई, उसने बारे से कहा—'बा...बा..।'

पिता ने भुक कर कहा-बेटी।

सारङ्गी का स्वर रुका, बूढ़े ने एक बार फिर श्रपने हाथों को रानी के माथे पर और कपोलों पर फेर कर कहा— बेटी, बोलो बेटी... एक बार श्रीर बोलो . उसका गला अपने श्राप जैसे रुकने लागा।

द्यारपुट स्वर में रानी घोली-वावा वजास्रो ।

बूढ़े के हाथ फिर उठे, उसने तन्यय होकर प्रभाती बजायी। रानी की आएँ घरि-घरि फर गई। डाक्टरों ने देखा, नब्ज़ टीक थी और उसे नींद आगई थी।

स्वर न टूटने पर भी बूढ़े का हाथ धीमा पड़ने लगा, उसके सुरियों वाले सुखमएडल पर अद्भुत शान्ति और आनन्द छलका पड़ा रहा था।

अचानक लय दूर गई, गन गिरा, बूढ़े के हाथ लटक गये। डाक्टर ने भुक कर देखा अश्चर्य के साथ! किन्तु बूढ़े के पाण अब शेष नथे। वह अपने नेक दिल खुदा को शुक्रिया देने के लिये जा चुका था।

श्री भीषा सहानी जन्मकाल रचनाकाल १९१५ ई० १९४० ई०

### **जिष्टाचार**

जब तीन दिन की अनथक लोज के बाद बाबू रामगोपाल एक नौकर दूँढ कर लाये, तो उनकी कुछ श्रीमती और भी बिगड़ उठीं। पर्लग पर बैठे- बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पाँच तक देखा, और देखते ही मुंह फेर लिया:

'यह अनमानल कहाँ से पकड़ लाये हो ? इससे मैं काम लू'गी, या इसे लोगों से छिपाती फिरू गी ?'

इसका उत्तर बाबू रामगोपाल ने श्रंग्रेकी में दिया:

'जानती हो तलब क्या होगी ? केवल बाहर रुपये। इतना सस्ता नौकर दुम्हें आजकल कहां मिलेगा ?'

'तो काम भी वैसा ही करता होगा।' श्रीमती श्रंग्रेजी में बोलीं।
'यह मैं क्या जानूँ। नया श्रादमी है, हाल ही में श्रापने गाँव से श्राया है।'
श्रीमती जी की मवें चढ़ गई:

'तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी ! स्त्रब मुक्त पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की मोज में रहो । जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल गा। ।'

बाबू रामगोपाल तो यह कुनकर अपने कारे में चले तये और श्रापती दल-हीज पर खड़े नीजर का कुनल-दोग पूछते लगी। गीठर का नाम हेत् था और शिमले के नज़दीक एक गाँव से आया था। चपटी नाक, छोटा नाथा, बेतरह से दाँत, मीटे-मोटे हाथ और छोटा-ता कर, श्रीयती ने गलत नहीं कहा था। नाम-पता पूछ चुकने के बाद श्रीयती छापने दाए हाथ की उँगजी पित्तील की तरह हेत् की छाती पर दाग कर बोली। 'श्रब दोनों कान खोल कर सुन लो । जो यहाँ चोरी-चकारी की तो सीधा इवालात में भिजवा दूंगी । जो यहाँ काम करना है तो पाई-पाई का हिसाब ठीक देना होगा।'

श्रीमती का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था को अवसर लोगों का है कि सब मक्कार, गलीज़ श्रीर लम्पट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी फूट बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं, श्रीर सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं, जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारों को चिट्टी मैंगवा लेते हैं। इसीलिए श्रीमती जी काब्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यूँ भी घर में उनकी हुकूमत थी। जो उन्हें पतिदेव पर गुस्सा श्राता तो श्रोशंकी में वात करतीं, श्रीर जो नौकर पर गुस्सा श्राता तो गालियों में बात करतीं। दोनों की लगाम खींच कर रखतीं। उनकी तेज़ नज़र पलंग पर बैठे-बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखतीं, कि नौकर ने किताना घी इस्तेमाल किया है, कितनी रोटियाँ निगल गया है, श्रपनी चाय में कितने चमचे चीनो उंडेली है। जासूसी नावलों की शिका के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में पड्यन्त्र नज़र श्राता था।

काम चलने लगा। हेत् कृरूप तो था ही, इस परउजब् और गँवार भी निकला उसके मोटे-मोटे स्थूल हाँगों में काँच क गिलास ट्रंटने लगे, परदों पर धन्ने पड़ने लगे, और घर का काम अस्त-व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में दस-दस बार उसे नौकरी से बरवास्त करतीं। पर तो भी हेत् को पीठ मज्बूत थी, दिन कटने लगे, और बाब् रामगोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिये शिथिल पड़ने लगी। नौकर उजब्ब और कुरूप था, पर दिन में केवल दो बार खाता था, उस पर वेतन केवल बारह कपये। जो किसी चींज का नुक्यान करता तो उसकी तन-ख्वाह कटती थी। दिन चींतने लगे, हेत् के कपड़े मैले हो कर चगह-जगह से फटने लगे, मुँह का रंग और भी काला पड़ने लगा, और गाँव का जाट धीरे-धीरे एक शहरी नौकर में तबदील होने लगा। इसी तरह तीन महीने बींत गये।

पर यहाँ पहुँच कर श्रीमती एक भूल कर गईं। कहते हैं स्त्री में संकीर्णता का इलाज पुरुष के पास तो नहीं, पर प्रकृति के पास श्रवश्य है। श्रीमान श्रीर श्रीमती के एक छोटा सा बालक या जो द्यात्र चार बरस का हो चला था, श्रीर प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक द्या रहे थे। चुनांचि घर में बड़े उसाह श्रीर प्यार से मुख्डन की तैयारियाँ होने लगीं। बेटे के बात्मस्य ने श्रीमती जी की द्याँखें ग्राटे, दाल श्रीर धी से हटा कर रंगबिरंगे खिलोनों श्रीर करड़ों की श्रोर फेर दीं, शामयाने श्रीर बाजे का प्रक्रम होने लगा। मित्रों-सम्बंधियों को निमन्त्रण्पत्र लिखे जाने लगे, श्रीर धीरे-धारे चाबियों का गुन्छा श्रीमती जी के दुपट के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा।

श्राखिर वह शुभ-दिन भी श्रा पहुँचा। श्रीमान श्रोर श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र-सम्बंधी मोटरों टाँगों पर बच्चे के लिए उपहार ले ले कर श्राने लगे। फूलों, फान्सों श्रीर भित्र-मरहली के हास्यिनिनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान् श्रीर श्रोमती काम में इतने व्यस्त ये कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुरसत न थी।

ऐन उसी यक्त हेत् कहीं बाहर से लीटा श्रीर सीधा श्रीमान के सामने श्रा खड़ा हुआ।

'हजूर मुक्ते छुट्टी चाहिये, मुक्ते घर जाना है।'

श्रीमान् उस वक्त दग्वाजे पर खड़े श्रातिथियों का स्वागत कर रहे थे, हेतू के इस श्रनोखे वाक्य पर हैरान हो गये।

'क्या वात है ११

'हुलूर मुक्ते वर से बुलाया है, मुक्ते आप छुट्टा दे दें।'

'छुट्टी दे दे ! याज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ ?'—श्रीमान का कोच उचलने लगा। 'जायो व्यवना काम देखा। छुट्टी-छुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं, और इसे पर जाना है।'

हेत् फिर मी खड़ा रहा, श्रपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान भुभला उठे।

'जाते क्यों नहीं ! खुट्टी नहीं मिलेगी।'

फिर भी जब हेतू टस से मस न हुआ तो श्रीमान का कोध बेकाबू हो गया, और उन्होंने छूटते ही हेतू के मुंह पर एक चांटा दे मारा।

'उल्लू के पहे, यह वक्त त्ने छुट्टो मांगने का निकाला है।'

चांटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र-सम्बन्धियों ने भी सुनी, श्रीर आख उटा कर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चांटा पड़ा है, आंखें फेर लीं।

श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तन्द्रा से जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लम्पट पर विश्वास करती रही, श्रीर सब ताले खोल कर इसके सामने रख दिये। इसने न मालूम किस- किस चीज पर हाथ साफ किया है, जो श्राज ही के दिन छुट्टी मांगने चला श्राया है। भागी हुई बाहर श्राई, श्रीर वराएंडे में खड़ी हो कर हेत् को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेत् के कानों ने पहले कभी न सुना था। कुछ एक सम्बन्धी इकट्टे हो गये, श्रीर जलसे में विष्न पड़ता देख कर श्रीमान को समक्ताने लगे। एक ने हेत् से पूछा।

'क्यों, घर क्यों जाना चाहते हो ?'

ंहेत् चुपचाप खड़ा रहा, पहले कुछ कहने लगा, फिर इधर-उधर देखकर रुक गया श्रीर बोलाः

'जी काम है।' 'क्या काम है।'

हेत् ने फिर धीरे से कह दिया।

'जी काम है।'

इस पर श्रीमती का गुस्सा तो फिर भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निवटाना चाहते थे, हेत् को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। फिर पति-पत्नी में श्रंभ ज़ी में परामर्श हुआ। श्राखिर दोनों इसी नतींजे पर पहुँचे कि इस बबत चुप हो जाना ही ठीक है। मुख्डन के बाद इसका इलाज सोचेंगे।

हेत् बजाय इसके, कि फिर काम में जुट-जाता, बरागडे के एक कोने में जाकर कैठ गया श्रीर न हूँ न हाँ, जुपचाप इधर-उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान श्रापे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे फिर उसके पास जाकर, उससे कड़कर बोले। 'काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊ' !' हेत् ने फिर वहीं रट लगाई।

'साहव, मुक्ते जाने दो, मैं जल्दी लौट खाऊंगा, मुक्ते काम है।'

आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम-पता लिख लिया जाए, उसकी तनस्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। चुनांचि श्रीमान् ने अपनी डयारी खोली, उस पर हेतू का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया, और धक्के मार कर बाहर निकाल दिया।

दूसरे दिन श्रीमती ने श्रपना एक एक ट्रंक खोल कर श्रपनी चीजों की पड़-ताल शुरू की। श्रपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ स्ट्र, चाँदी के बटन, एक-एक कर के जो याद श्राया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों को सूची कहाँ होती हैं श्रीर एक-एक चीज किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गईं।

'तुमने उसे जाने क्यों दिया ? कभी कोई नोकरों को यूं भी जाने देता है ? अब मैं क्या जानूं क्या-क्या उठा ले गया है ?'

'जाएगा कहाँ, उसकी तीन महीने की तनख्याह मेरे नीचे हैं।'

'बाह जी, सी-पचास की चीज ले गया तो बीस इपये तनस्वाह की बह

'तुम श्रापनी चीजों को श्राच्छी तरह देख लो । श्रागर कोई चीज भी गायत हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूँगा। मैंने उसका पता-बता सब लिख लिया है।'

'तुम समके बैठे हो कि उसने तुम्हें पता भी ठीक लिखवाया होगा ?'

महीना भर बीत गया। हेतू की कोई खबर न मिली। उसकी जगह एक दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब आमती जी कोई चीज न मिलती तो वह हेतू को गालियाँ देतीं। पर श्रीमान् चीरे-धीरे दिल ही दिल में अफुसोस करने लगा। कई बार उनके बी गें आया कि उसके पैसे मनीआर्डर करा के भेज दें मगर फिर छुछ श्रीमती के उर सं, कुछ अपनेसन्देह के कारण, इक जाते। एक दिन, शाम का वक्त था। श्रीमान् थके हुए दफ्तर से घर लौट रहे वे, जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुये हेत् पर पड़ गई। वहीं फटे हुये कपड़े, वहीं शिथिल कुरूप चेहरा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। भट से सड़क पार कर के हेत् के सामने वा खड़े हुए, श्रीर उसे कलाई से पकड़ लिया।

'श्चरे तू कहाँ था इतने दिन १ गाँव से कब लौटा है १' ध्यभी-श्रभी लौटा हूँ साहब।' हेतू ने जवाब दिया। 'काम कर श्राथा है श्रपना १' हेतू ने धीर से कहा। 'जी।'

'कीन-सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया?' हेत् चुप रहा। 'बोलते वयो नहीं क्या काम था ? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच-सच बता दो।' सहसा हेत् की आंखों में श्रांस् आा गये। होठ बात करने के लिये खुलते, मगर फिर बन्द हो जाते। बार-बार आंस् छिपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी छलक आई थों कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था।

बाबू रामगोपाल पसीब उठे।

'क्यों क्या बात है १' उसका कन्धा सहलाते हुए बोले ।

'जी मेरा दन्ना मर गया था।' लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतू ने कहा। बाबू रामगोपाल को सुनवर दुःख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की श्रोर देखते रहे, फिर बोले:

'मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं ? तुम से बार-बार पूछा गया मगर तुम छुछ भी न बोले ?'

हेत् ने धीरे से कहा। श्वी, वहां कैसे कहता १

'क्यों १'

'खुशी वाले घर में यह नहीं कहते। हमारे में इसे बुरा मानते हैं।' अगर श्रीमान, स्तब्ध श्रीर हैरान उस उज़बु गंबार के मुंह की श्रोर देखने लगे।

श्री श्रोंकार रारद जन्मकाल रचनाकाल १६२६ ई० १६४३ई •

## लंका महराजिन

निहाल की बात है। लड़कपन में जब कभी जाता था, महराजिन के विषय में सुनता था। श्रीर जैसा रूप महराजिन का तब या वैसा श्रव भी है। रसी भर भी परिवर्तन नहीं। वहीं गंदी श्रीर बिना किनारे की मारकीन की घोती पहने, श्राधी मुकी हुई चलतीं तो चारों श्रीर शंका की दृष्टि विछाती हुई। किसी को देखकर मुकातीं; किसी को देखकर मुँह फुला लेतीं। किस पर खुश हैं, किस पर नाखुश—यह समस्या है। श्रांखे भीतर को धुसी हुई। चेहरे पर मुर्रियां। गर्दन कुछ कुछ हिलती हुई। कुछ तो बुढ़ापे के कारण, कुछ तो संसार के प्रति विराग श्रीर घृणा से। नाक में सोने की पुरुली पहने हुए हैं, जिसे रह-रह कर वह धुमा देती हैं।

घर में उसके कोई नहीं है। श्रीर घर ही कहाँ है उसका । लाला बिहारी लाल के मकान के बाहर वाले जीने की कोठरी में वह रहती हैं। केवल श्राठ ग्राना महीना किराया देना पड़ता है। वह भी बिहारी लाल की पत्नी श्रावसर अपने ही पास से पित को दे दिया करती थीं, महराजिन का नाम लेकर। श्रारे उस श्राठ श्राने के बदले में, महराजिन उनका बहुत-सा काम कर देती थीं, क्टने-पीसीने के रूप में। इस व्यापार से दोनों सन्तुष्ट थीं, बिहारी लाल की पत्नी भी श्रीर महराजिन भी। महराजिन को श्राठकी न देनी पड़ती। वह बोड़तीं, दो महीने में एक रूपया बचता है—पूरे वर्ष भर में छः सप्या। छः रूपया। दो बोड़े मारकीन की घोतियाँ श्राती हैं। वर्ष घर के पदाने का भी खर्च निकल श्राता है। श्रीर विद्यार्श लाल को पत्री सोचतीं, बहो श्रीवक लाभ उठा रही हैं। महीने भर काम यदि कोई मज़तूरिन करती तो श्रवश्य ही

पाँच रुपये लेती। लेकिन ग्राठ ग्राना न लेकर यह सौदा ऋच्छा पटा।

मेरी नानी के यहाँ वह दिन भर में एक बार अवश्य आतीं। नानी से मित्रता थी । दोनों का बुढ़ापा था इसलिए । ग्रीर दोनों घएटों वंटकर मुल-मुल कर बातें करती थीं। महराजिन पहले तो नानी से सारे महल्ले भर की बातें बतातीं, मानों कोई समाचार पत्र पढ़कर सुना रही हो उन्हें सबीं के विषय में मालूम रहता है, हर-घर की बातें। वैजनाथ सोनार, राजा बनिया, सुकुल परिडत, सुखदेव लाला और ननकी कहारिन, सबके विषय में वह समाचार एकत्रित करके लातीं और नानी को सुनातीं। नानी की भी देश दुनिया की सुनने की बड़ी उलक्षरा रहती। लेकिन उनकी दुनिया—दो सी घरों के इस छोटे से महल्लो तक ही सीमित होती। यहीं की राजनीति से उन्हें मत-लब है। आगे बढ़ने से कोई सरोकार नहीं। बैजनाथ सोनार की गाय ने आजकल दूध देना बन्द कर दिया है, पर वह इतना कंजूस है कि बन्चों के लिए भी बाजार का दूध नहीं लेता। राचा विनया रामश्रीतार वाला कच्चा मकान खरीदने के फेर में है। उसके मकान का पिछवाड़ा है, बढ़ाना चाहता है। मुकुल परिडत तीसरे ब्याह के फेर में हैं। सुना है लड़की भी मिल गई है। दुनिया श्रंधी है, बयान-जवान लड़के हैं, फिर भी लकड़ी जैसी पत्नी घर में लाये बिना नहीं रहा. बाता । कुछ उन्नीस हुन्ना, बेचारी लड़की को ही दोष लगेगा । सुखदेव लाला की हालत टीक नहीं। उनकी बीमारी बढ़ती ही जाती है। श्रीर क्यों न बढ़ें! पैसा तो निकलता ही नहीं, दवा की नहीं जाती। दीनानाथ वैद्य की दवा अब फायदा भी नहीं कर सकती। छौर ननकी कहारिन। उसके लिए महराजिन अधिक व्यथित हैं। बेचारे माधों से उसकी नहीं पटती। सीघा है इससे चुप रहता है इसी से वह सिर पर सवार रहती है। दूसरा कोई होता तो उठते बैठते डंडा मारता। माधो ने चाँदी के करठे गढ़वाए, पर उस पर कुछ असर नहीं। बड़े घरों का मुकाबला करना चाहती है। चौका बरतन भी महीनी से छोड़े बैठी है।

श्रीर जब महराजिन दुनिया भर की खबर बता जाती तो नानी की बार श्राती। पर वह केवल श्रपने जिले भर की बार्ने करती, यानी अपने ही घर की । अधिकतर वार्ते मेरी मामी के विषय की होतीं। दो-चार अच्छी और दस-बीस खराव। पर बार्ते बुल मिल कर होतीं, दो सखी जैसी ।

श्रीर कभी-कभी लड़ाई मी होती, तनातनी के रूप में। पर वह श्रविक दिन न चलती। महराजिन का श्राना बन्द हो जाता। नानी उदार होतीं। एक खुनापन रहता। महराजिन के श्राने का समय होता तो दरवाजे पर श्राकर बैठ जातीं। महराजिन श्रातीं श्रीर देखकर श्रागे वढ़ जातीं। नानी भी मुँह घुमा लेतीं। कहीं शान में बट्टा न लगे। पर मुँह जब क्षीधा करतीं तो महराजिन की छाया खो चुकी होती। रहा न जाता। उठतीं, चब्तरे के किनारे तक श्रातीं श्रीर भाँक कर गली में मोड़ पर घूमती हुई महराजिन को देखतीं। तभी किसी श्रीर से कोई श्रवश्य श्राता दिखाई पड़ता श्रीर भटपट नानी चौखट के भीतर हो लेतीं।

पर यह श्रशहयोग श्रधिक दिन तकन चल पाता। महराजिन को ही भुकना पड़ता। जिस दिन नानी चौखट पर न होकर घर में रहतीं तो महराजिन भीतर चली श्रातीं। नानी देखतीं तो खिला उठतीं। श्रीर केवल यह पूछ्कर, 'बहू, सब ठीक है' महराजिन श्रपना संधिपत्र श्रागे बढ़ा देतीं।

पर यह मित्रता श्रीर मेल केवल नानी के ही संग है। मुहल्ले के श्रन्थ हिस्सों में महराबिन का नाम बदनाम है। वह श्रपने चिड्चिड़ेपन, भयानक श्राफ़ित श्रीर मन-ही मन भुनभुना कर श्राप देने के लिए बदनाम शीं। यद्यपि किसी के यहाँ जाने की मनाही नहीं था। सब के घर का दरवाजा उनके लिए सदा खुला रहता था। श्रीर भला किसमें इतनी हिम्मत थी किंड नसे कुछ कहता।

एक दिन महराजिन बड़बड़ाती हुई आई। द्वार तक आई और लौट गई । जैसे कुछ छोच कर आई और भूल गई । नानी ने समका, महराजिन नाराज हैं। लाख पुकारा पर न लौटीं। इधर महराजिन कभी-कभी ऐसी बन जाती हैं, कि समक्ष में नहीं आता कि उन्हें नया हो गया है।

छोटी लाइन के मोणीगंत रहेशन ने उत्तर को पक्की सड़क गई है वह सड़क हो अपने रास्ते गई है, पर एक मोल आगं बाकर दिल्ल की आरे को पगदरखी भूट गई है उसी पर आगं चल कर महराजिन का गाँव है। गाँव में कुल पचीस तीस घर है। चार घर बाहाण, दो बनिया, एक ठाकुर, तीन जुलाहे श्रीर पासी चमारों के कुछ घर हैं। यहीं महराजिन की ससुराल है। जब महराजिन यहाँ ब्याह कर ब्राई थीं तो बड़ा मान था उनका। महराजिन का स्वभाव बहुत श्राव्छा ग्रीर सरल था। ब्याह के पूर्व ही विमाता के कर्कश स्वर श्रीर कड़े स्वभाव वे महराजिन को इतना सरल श्रीर सहनशील बनाया था। पिता नहीं थे, लड़कपन में ही छोड़ गए थे। विमाता के लिए यह भार हो गई। सुबह शाम कोसती कि मर भी नहीं जाती यह लड़की। विमाता को ब्याह में खर्च होने वाले घन की चिन्ता थी। यदि किसी प्रकार वह बच जाता तो ठीक था। पर किसी के मनाये कभी नहीं कोई मारता। महराजीन बड़ी हुई। मन न होने पर भी, मन में कुढ़ कर, गाँव वालों में नाक कटने के डर से, विमाता ने बड़े सस्ते में ब्याह रचाया। समुराल वालों ने वहुत निर्धन श्रीर श्रवला मान कर सतीच किया। कहा, 'हमें धन से ब्याह नहीं करना है। लड़की श्राच्छी मिली, सब मिला।' विमाता मन ही मन खुश थी। सस्ती छूटी श्रीर अपर से श्रीमनय करतीं—कन्यादान का महान सुख पाया। कन्यादान को इस ढंग से निभाया मानों बड़ी कीमती श्रमानत सकुशला लीटा रही हों।

महराजिन अपनी विमाता का यह अभिनय अच्छी तरह समक्त रही थीं। पर उन्हें भी इस बात की खुशी यी की इनसे पीछा छूटा। आगे देखी जायगी। संसुराल नाहे जैसा भी हो।

श्रीर समुराल में तो फिर बड़ी कदर हुई महराजिन की । सास तो बहुत खुश हुई । बहू किसी काम में पीछे नहीं रहती। मेहनत करती है। कहना मानती है। कभी बबान नहीं लड़ाती। इतना क्या कम था!

पर सास का सारा प्रेम उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन सास की अपूर्व सेवा और शुश्रुका तथा काफी खर्च कर अच्छी से अच्छी चीज खिलाने के बाद भी महराजिन ने एक मृत बालिका को जन्म दिया। सास सिर थाम के बैट गई। सब सोचा हुआ गलत निकाला। सारी मेहनत वेकार गई। और महराजिन को भी दुःख था। पर इसमें उसका कोई दोव नहीं। अपनी जान देकर भी यदि उस मृत बालिका को बालक बना पाती तो अवश्य बनाती और सास की गोद में दे देती।

सास के प्रेम के बड़े में छिद्र हो गया। दिन प्रति-दिन प्रेम कम होता गया और एक दिन ऐसा अगया कि महराजिन को लगा कि इससे अब्छा तो उसके विमाता का ही घर था। रात का समय था। दीपक जल रहा था, एकाएक इस गया। सास चीख उठी, 'एक गिलास पानी।'

सुनते ही महराजिन दौड़ी। सोचा, पहले पानी दे लूँ तो दीपक जलाऊ। नहीं तो सास कहीं चिल्लाना न शुरू कर दें। यही सोच वह चौके में गई। एक लोटा उठाया। लोटा भारा लगा। पानी जाना उसे झाँगन में एक कोने में उँडेल कर घड़े से पानी लाई, और भयभीत हृदय से सास के हाथ में थमा दिया। मुँह में लगाते ही सास ने कहा, 'यह कौन सा लोटा है, जरा रोशनी तो कर!'

महराजिन का जी बक्त बहु करने लगा। समक्त में न आया कि क्या बात है। दीपक जलाया। अंगिन पार करके सास के पास ला रही थी कि जंगल की बाधिन सी सास ने गरज कर कहा, 'हाय, यह कुलच्छिनी ही बाद थी मेरे भाग्य में, अरे सारा दूध फेंक दिया। आँख नहीं है क्या ? श्रॅंधी है क्या! दूध श्रीर पानी भी समक्त में नहीं आता।'

महराजिन ने घूम कर देखा, सचमुच बड़ी मूल हुई। अधिरे में लोटा भर दूध पानी समम्त कर बहा दिया उसने । अब क्या होगा।

श्रीर सास को एक विषय मिल गया था, वह कहे जा रही थी, 'श्रंधी है। श्रांखों नहीं हैं। भगवान ने न जाने कैसी श्रादत बनाई है इस चुड़ें ल की! सदा ही कुछ न कुछ नुकसान ही किया करती है। यो दूध बहाना बड़ा श्रशुभ होता है! बड़ा श्रशुभ होता है।'

इस श्रन्तिम शब्द ने जाने कैसे महराजिन का कलेजा हिला दिया। उसने भी मन ही मन दुहराया, 'सचसुच बड़ा ऋशुभ होता है।'

कुछ महीनों बाद एक दिन गाँव में चर्चा फैली, पड़ोसी गाँवों में महामारी हो गई है। वहां से कोई कुछ सम्बन्ध न रखे। बात जिस प्रकार कही गई थी, महराजिन ने भी सुनी, पर उस पर इसका प्रभाद न पड़ा।

पर उसके गांव पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। पड़ोशी बनवारो नुकुल की पत्नी की एक दिन के बुखार ने समाप्त कर दिया। दूसरे दिन महराजिन के सास की भी के बस्त शुरू हो गई। यह बड़ी चिन्ता का विषय था। दिन मर लड़का दबान

दारू के लिए दौड़ता रहा । पड़ोसी गांव में एक वैद्य थे ! अपनी मिरियल घोड़ी पर वे आये और दवा देकर चले गए पर रात आने के पूर्व ही जो के और दस्त ग्रुक्त हुई कि महराजिन की सास न बच सकीं। महराजिन के उत्पर दु:ख का पहाड़ दूटा महराजिन के पित ने चिन्ता प्रकट की, 'लाश कैसे ले जाई जाय ! गांव बालेंकहते हैं— महामारी से परी हैं पिराहताइन, उनको क्रूकर हम अपनी जान नहीं देगें।

अन्त में गांव के चौकीदार हरखू मांकी की सहायता से दो और पासियों को दो बोतल का दाम देने का लोभ देकर तैयार किया और महराजिन के पति ने किसी प्रकार अपनी मां को घाट तक पहुँचा कर अन्तिम किया की।

लौटकर आया तो बहुत थक गया था। एक तो दिन भर दवा दारू में दौड़ता रहा, फिर माँ को घाट तक लो जाने में सब दुर्दशा हो गई। रात को दो बजे लौट कर आया। थकान से शारीर चूर था। प्यास से बोल सूख रहा था। आते ही दरवाजे पर महराजिन ने दो लोटे पानी दिए और कहा, 'अच्छी तरह पांव घो लो तब भीता आश्रो।'

उसने वैसा ही किया, पांव घोकर भीतर आया। खाट पर धम् से गिर पड़ा। महराजिन से पानी मांगा। महराजिन ने कहा, 'खाली पेट पानी नहीं पीते, कुछ खाकर पीश्रो।'

'क्या है खाने को ?'

'इस समय क्या है, कहो तो थोड़ा सा गुड़ हूँ।' 'नहीं, गुड़ नहीं खाऊँगा।'

'श्रच्छा टहरो', कहकर तेजी से महराजिन कोठे में गई श्रीर एक बढ़ा कटोरा भर कर दूध लाई, पित को दिया श्रीर पीकर वह सन्तुष्ट हुआ।

पर अभाग्य की मारी जो थी यह महराजिन ! सुबह से ही पित को भी जोरो की के अरे दस्त होना शुरू हुआ। महराजिन की आंखों के आगे अंध-कार छा गया। वह न दौड़-धूप ही पाई; न दवा-दारू का ही प्रवन्ध कर सकी। चिता में वह सब कुछ भूल गई। उनकी चेतना जैसे खो गई। दिन चढ़ते-

चढ़ते सुहाग छुट गया। गाढ़े मुसीबत में कोई काम नहीं आता। गांव वाले खड़े भी न हुए। सुनकर चुप रह गए। छूत की बीमारी है रात को माँ को घाट तक ले गया था, वही बीमारी लगी।

महराजिन का मान्य पूटा। वह जिल्ला-चिलाकर रोई! पर उनके रोने को देखने वाला कोई नथा। स्वयं हो रोई, स्वयं ही दिल कड़ा किया, आंसू पोछा और चुप हो गई।

हरखू माँकी चौकीदार ने इस बार भी सहयता की। महराजिन के पित का वह सचा वोस्त था। किसी प्रकार उसने अपने मित्र की लाश को ठिकाने लगाया महराजिन पर यह दु:ख पहाड़ सा-टूट पड़ा। घर में उनकी जानकरी में जो नगद रूपये थे वे सास और पित की बीमार और अन्तिम किया में खर्च हो गये। अब वह क्या करती। गाँव का जब कोई भी व्यक्ति काम न आया तो महराजिन और भी दु:खी हुई! हरखू जाति का माँकी था, वह बेचारा कितना क्या करता! उसका छुद्धा भी महराजिन नहीं खा सकती थीं। पर उसने भी जो सहायता की उतना दूसरा कोई क्या करेगा।

तीन महीने के अन्दर दो गायें, जो महराजिन की कुल पूँजी थी, वेंच दी गईं। एक सौ बीस रुपये मिले। अस्सी रुपया, पड़ोसी सुकुल ने कहा कि उनका उसके पति पर बाकी है, सो मिलना ही चाहिए नहीं तो सुकुल आदालत जाएँगे।

महराजिन यद्यपि जानती थीं कि सुकुल सूठा है, अपना ईमान छोड़ कर कह रहा है। फिर भी कवहरी की देहरी चढ़ना महराजिन कैसे सह सकती थीं। चुपचाप श्रास्ती रुपये देकर पिराड छुड़ाया। गांव में मन न लगता था। पर जायें कहां। कहीं भी ठिकाना नहीं।

पड़ोसी मुकुल जाने क्यों महराजिन से जलता था। अस्सी रुपये तो भुपत के पा ही गया था। शेर के मुँह में खन लग जुका था। अब उसने महराजिन पर दूसरा प्रहार किया। गांव बालों में प्रचार करना गुरू किया, 'हम तो पड़ोसी है। दिन भर देखते हैं सो कहते हैं। महराजिन की चाल अच्छी नहीं है। एलवरों से सामने होका बातें करती हैं। किसी बाहाण के घर यह नहीं होता कि जियां नीच जाति बालों से पार करें। और हाँ। चौकीदार रोज तीन-चार-

याँच, चक्कर आता है। मला स्ते घर में उसे क्यों जाना चाहिये ? मानत हूँ कि लाख महराज से मित्रता थी पर इसके यह माने नहीं कि सूने घर में दिन भर धुसा रहे।

बात सवों को ठीक जँची। पर प्रत्यत्त किसी ने कुछ न कहा। किसी को क्या लेना-देना। जो करेगा त्र्यपना परलोक बिगाड़ेगा। यह कोई दिल की स्वच्छता से नहीं कहता था, विलेक हरम्यू चौकीदार के डर से। सब जानते हैं कि रात को संब डलवा देना उसके बाँएँ हाथ का खेल है। सो कौन छेड़े मनखी के इस छाते को!

पर सुकुल को इसकी परवाह नहीं। वह तो साफ कहते थे। 'पंचायत कैटाक गा। सब साफ-साफ खोल के कहूँगा। पंच फैसला कर देंगे। दूध का दूध श्रीर पानी का पानी। हुका-पानी न बन्द करवा दूतो क्या कहना।'

महराजिन सब सुनती, पर उसकी सुननेबाला कोई न था। उनका कहना था, श्रीर है कौन जो श्रागे खड़ा होकर हलवाही से बातें करे। न करूँ तो काम कैसे हो ! सुकुल की नियत में खामी है। सुकुल ने श्रपना धर्म-ईमान गैंवा दिया है। 'पर महराजिन की बात किसी की कान तक भी न पहुँची।

श्रीर एक दिन गाँव भर में शोर हुआ कि सुकुल ने यहीं ब्राह्मणों की पंचा-यत बुलाई है। किशुनपुर, माधागंब, शेखपुरा, नेपुरवा, सभी गांबों के पिछत पधारेंगे। महराजिन पर सुकुल द्वारा लगाये गये धामियांगों का फैसला होगा, एक सप्ताह के बाद।

सुकुल ने बरगद के नीचे धास छिलवाई। गोंबर से लिपवा दिया। जड़ पर बने थाले को चिकना कराया। बगल वाले पीपल के नीचे स्थापित महाबार बी की मूर्ति पर यथा पाय सेंदुर रगड़वाया।

खेत से आती हुई महराजिन ने यह देखा। और सुना मुकुल कह रहा था। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। घर और खेत दोनों पर कब्बा करके न दिखाया तो मुकुल नहीं।

श्रव महराजिन के समक्त में सब आ गया कि यह मुकुल क्यों पीछे पड़ा है। उसे प्य या, यह दुष्ट मुकुल पंचायत में जाने क्या-क्या क्रूठ-सच कहेंगा। दिन-रात दिन्ता में वह मुलने लगीं। दिन भर छोंचेरे कमरे में पड़ी मुख सोधती रहीं। कुछ निश्चय किया पर किसी से बताया नहीं। ग्रॅंधेरे में ही कोठे में जाकर हांडी में हाथ डालकर ग्रंदाज लगाया कि कितना पैसा होगा, संतोप की साँस ली। चेहरे पर चमक ग्राई। दीपक जलाकर खाना बनाया श्रीर रात को चुल्हे में लात मारकर उसे गिरा दिया।

रात को स्वस्थ होकर लोई आर सुबह अधिरे में ही हांडी के पैसे आंचल में बाँधकर एक चादर ओड़ी और सुकुल के नाम घर खुला छोड़कर चल पईं। पक्की सड़क पकड़ कर गांपीगंज स्टेशन पर आईं। प्रयाग का टिकट कटाया और माघ नहाने चल पड़ी।

फिर लोट कर महराजिन गांव नहीं गईं। यहाँ उन्हें अधिक शान्ति मिलती हैं। मेहनत करती हैं, खाती हैं, पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार तास खाल से महरा जिन लोगों के बीच में हैं।

तील साल में महराजिन ने अपनी कमाई के अलावा शादी-व्याह में जो आति होती है उसे जोड़-जोड़ एक छोटो मोटी रकम इक्ट्री कर ली है। हर वर्ष हो मुहल्ले में दो-तीन शादियां होती हैं। और प्रत्येक में महराजिन को एक घोती और दस बारह ६एये को अामदनी होती है। इस प्रकार कई दर्जन घोतियां भी इकट्ठी हो गई हैं। पिछले वर्ष महराजिन ने जोड़ा था कि तेरह भी रुपया हो गया है उसके पात । क्या करेगी इतना रुपया वह, सोचा दान करवूँ। पर दान नहीं व्याब पर लगा दूँ तो अच्छा है। बन्सीलाल से जुपनाप वात कर के पूरा रुपया उन्हें हो दे दिया। लाला ने समकाया, शाठ आना सेकड़ा व्याज मिलीगा हर महीने तेरह सो का साढ़े छु: रुपया महीना। वर्ष मर में आठत्तर रुपया। केवल बाइस कम सी। महराजिन ने मन में सोचा, वह भाइस रुपया साल इकट्ठा कर लेगी, हर साल सी रुपया बढ़ेगा। न लगाना, न पाना। वात जैन गई। रुपया बढ़ने लगा। एक वर्ष में स्वमुच लाला ने कहा, अब तेरह सी अठतार रुपया हो गया। खुरा होकर महराजिन ने चौदह सी पूरा करने का निश्चय किया।

पर जिसका भाग्य ही फूटा होता है, उसका कोई साथी नहीं। अचानक यांची जाला चल नते। महाजित के रुपयों का जिक्र न कर सके। महराजिन ने अना तो नाट हो गई। हाय। अब क्या होगा। किसी तरह समुद्री तक सुप रहीं। सबहीं हो जाने पर लाला की विधवा से अपने कार्यों की चर्चा की। लाइन ने समका महराजिन काँसा देरही है। हाथ काड़ कर खड़ी हो गईं, 'मैं क्या जानू। लाला जी ने तो कभी भी जिक्र नहीं किया।'

सलमुच महराजिन के पास कोई गवाही नहीं थी। रोती-कलपती रह गईं। क्रोध न सहा गया तो कहा, 'बेइमान लाला को सरग में भी ठिकाना न लगेगा। मरते समय सब तो जायदाद सहेजी थी मेहर से इसका जिकर क्यों नहीं किया?'

नानी ने सुना तो अपनी तीव बुद्धि की दुहाई देकर बोलीं, 'महराजिन तिनक राय तो ली होती। ऐसे ही रुपया दे दिया। क्या मिला १ हमसे पूछतीं तो कोई अच्छे काम का सिलसिला बता देती कि नाम भी होता काम भी होता। पीपला के नीचे ठाकुर द्वारा ही पक्का करा देतीं।'

कहकर नानी तो चुप हो गई, पर महराजिन के हृदय पर इन रुपयों के खोने का कितना प्रभाव पड़ा, यह कोई नहीं वानता। आजकल वह विचित्त सा रहती हैं। किसी के कहे का ख्याल न करके सबका काम देर से करती हैं, जिससे घर के पुरिवर्ने आप देती हैं, 'मर क्यों नहीं जाती यह महराजिन व मरती न पीछा छोड़ती है।'

सबों को यह समस्या मालूम होती है कि कभी-कभी महराजिन आकर दरवाजे से ही लौट क्यों जाती है ? इसके पीछे जो यह कहानी है वह मेरे और नानी के अलावा किसी को नहीं मालूम। बन्सी के हजम किए कपयों का शोक जब उभड़ता है तो महराजिन इसी मकार हो जाती हैं। वड़व्डाती हैं, क्या वड़-बड़ाती हैं, कुछ समभा में नहीं आता। वह पहते से अधिक कर्कशा भी हो गई हैं।

एक दिन बंधी लाल के लड़के ने छेड़ा। फिर मत पूछो। जो गालियां देनी शुरू की कि चार पुश्त के पुरखों का नाम गिना ले गई। मुहल्ले भर के लोग स्तब्ध रह गये। पास से होकर गुजरते हुए रामेश्वर बाबू जो कांग्रेसी हैं, मस्दुरा कर बोले, 'दिल्कुल महराजिन है लंका की!'

श्रीर उनी दिन से बब महराबिन निकलती तो लड़के खेल छोड़कर उसके पीछे दोड़ पड़ते-लंका महराबिन! सुनकर महराबिन की चिड़चिड़ाहट सीमा पार कर जाती श्रीर वे दो एक ढेले भी चलाती। लड़कों को वह श्रच्छा लगता श्रीर वे लड़ा महराबिन-लंडा महराबिन-कहका महराबिन-कहका महरला सिर पर उठा लेते हैं।

श्री तेजबहादुर चौधरी जन्मकाल रचनाकाल १९१३ ई० १९४४ ई०

## हत्यामरन

वह जब बाँस के उत्तर चढ़ गया तो जोर-जोर से बांस को आगी-पीछे भीटे देने लगा। नीचे एक श्रीर छोकरा गले में ढोल लटकायें एक छोटी-सी कमची श्रीर दूसरे हाथ की थाप से उसे बुरी तरह से पीटे जा रहा था। नीचे एक मैली फटी-सी चादर, धरती पर—जहां हम सब चलते फिरते हैं, थूक देते हैं, जानवर पाखाना-पेशाव कर देते हैं,—विछा रखी थी; उस पर दो इकिनयां, तीन श्रधके, एक दो पैसे पड़े थे।

उपरवाला बांस को जुरा रोककर बोला, 'मेरे बाप ने कहा था !' उसी तरह नीचे ढोल पीटनेशले ने कमनीवाला हाथ उत्पर डठाकर बोर से पूछा 'क्या कहा था खिलाड़ी !' फिर तीन बार ढोल पीटकर उपरवाले की बात सुनने लगा । और जो चारों तरफ घेरे खड़े तमाशक्षित थे, ढोल के थमते ही जैसे चुप होकर सुनने लगे, कि उपरवाला बोला, 'तो मेरे बाप ने कहा था'''''

'होय !' नाचे वाले ने दो बार तड़-तड़ ढोल पीट कर हुँकारा भरा ! 'स्रिक बांस की कला में मारा नायगा बेटे !' ऊपर से ही वह बांस के खिरे से चिपटा हुआ बोला !

'केंसे ?' तह-तड़ के साथ फिर उसने पूछा।
'ऐसे, कि सब कला करना बेटे।'
'होय' तड़-तड़।

'पर उल्झ होयके कमर हांस पर टेक के, फिर चारी हाथ पांव छोड़ के चकर-घिन्नी नतो करिये .... ' ज़ोर से ऊपरवाले ने कह दिया। 'कलाबाज् !' तड़-तड़ । 'श्रोथ!' ऊपर वाला बोला ।

'तो आज, तड़-तड़, इतने सारे भगवान सेट साह्कार दाता लोग खड़े हैं' तड़-तड़, 'इनके सामने आज तो वो ही करके दिखा दे' तड़-तड़।

'बादी।'

'होय' तड्-तड्।

'गिर गया तो मर बाऊँगा' ऊपरवाले ने वहीं से बात छेड़ी।

"मर जाय तो मर जाना' तड्-तड़ 'मूजी की जान और दाता की माल पे आय के पड़ती है' तड़-तड़।

'मेरे बाप ने तो मना कर दिया हैगा।'

'करने दे', तड़-तड़, 'श्रीर सुन !'

'श्रोय' अपरवाले ने बांध को अपनी टांगों की लपेट में इस तरह ले लियाी कि वह नीचे रपट नहीं सकता था। उसकी काली पतली टांगे, चूतड़ों तक खिंच घोता का फेंट, नंगा बदन, एक-एक पसली हर सांस में उमर आती थी। अपने बालों में उसने इस कृदर तेल डाला था कि सारा मुँह उसका उपर घूप में आ बाने पर चमक उटता था।

नीचे भीड़ की निगाइ उस अपरवाले पर थी। छोटे छोटे बच्चे आगे वैटे हुये थे। एक तरफ को एक सुन्दर आकृति की जवान लड़की वैटी आपनी गोद में एक बच्चे को लिए उसे दूध पिला रही थी; उसके आगे थोड़े से बांस, गूदड़-कपड़ों की गटरी और एक छोटा-सा हुक्का रक्खा था जिससे मालूम होता था कि यह इन्हीं बाबीगरों की ही कोई साथ की थी।

अपरवाले के 'श्रोय' करने पर नीचेवाले ने कहा, 'जो त्के डर लगता है तो उतर श्रा, किसी श्रोर को मेजूँ' तड़-तड़। उसने बात खतम भी नहीं की थी कि वहीं श्रीरत वड़ी ही साधारण श्राकृति बनाये हुये जोर से बोली, 'भय्या उतर श्रा में बांस पर चढ़ि जाऊँगी'

सनों की आंखें उस पर जाकर ठहर गयीं कि नीचेत्राला बोला,

'ये इसे सारे दाता भगवान लोग जो खड़े हैं' वह बोली ।

अप्रव ऊपरवाले ने जवाब दिया और बांस की हिलाने लगा, 'अञ्चातो फिर ले भाई आज बाप का भी कहा दूर करा, और तेरा कहा करूँगा।'

तड-तड ।

'मर गया तो दुनिया सूनी थोड़ेई हो जायगी ? यह पेट का गड्डा रोज-रोज पाटना तो नी पड़ेगा।'

'तेरी मरजी—होजा खिलाड़ी तैश्रार !'

लड़के ने बांस के सिरे पर अपने आप को बैठा लिया और भोटे लेने लगा; लोग उसे देख रहे थे कि कब यह उल्टा होकर बीस हाय ऊँचे खड़े बाँस परके सिरे पर चक्कर लेगा; उल्टा, हाथ पांव छोड़कर। इधर नीचेवाले ने अपनी टोलक पर दोहा शुरू कर दिया, और उधर ऊपरवाले ने बांस अपने पांव में फॅसे रहने दिया और एक हाथ छोड़ दिया, बांस लचकइयाँ ले रहा था। इधर-उधर, इधर-उधर।

'ऐसे नहीं बदी' तड़-तड़ा

'फिर १'

'दोनों हाथ छोड़ दे ! पाँव फँसे रहने दे' तड़-तड़ ।

'गिर बाऊँगा'

'गिर जाने दे' तह-तहातह, तह-तहातह।

कपर वाले ने दोनों हाथ छोड़ दिये, उसके पाँव उलके रह गये और बांस बराबर भूत रहा था।

कि नोचेवाला योला, 'खिलाड़ी !'

'श्रोय !'

'ऐसे नहीं मानी !'

'Hit ?'

'बही, कि दोनों पाँव छोड़ दे और दोनों हाथ छोड़ दें'

अवकी तब्द्रतब्द् नहीं हुई । उसने हैठी युवती को आख का इशारा किया। अपरवाला उलटा होकर उस बाँस की नोक अपनी कमर से बँधे फेट पर जमाने लगा। जब वह अपनी कमर जमा चुका तो उसने वाँस तो पकड़े रखा और दोनों पाँच हवा में फैला दिये। सूखी-सी काली दो टांगें फैलवां लटककर रह गयीं।

कि नीचे से वह बोला 'कलाबाज!'
'श्रीय!' जैसे बोलने में कमर का तनाव बाधा डाल गया हो।
'हाथ भी छोड़ दे' तड़-तड़।
'फिर' फिर बोलने में बोर।
'चक्कर काट!' तड़-तड़, तड़-तड़।

अपरवाला वाँस की नोक पर अपना संतुलन करके वाँस को दोनों हाथों से पकड़ कर मरोड़-मरोड़कर अपने आप को उसकी नोक पर घुमाने लगा।

एक चनकर—

## - दो चक्कर---

तीन-चार-पांच । उसने दोनों हाथ भी छोड़ दिये । इ'सान का बच्चा बीस हाथ ऊपर, कम्बज़्त पेट के लिए नाच उटा, हजारों आंखें उसे देख रहीं थीं, नीचे ढोल कहरवा की धुन उडाये वा रहा था।

दोनों पतले-पतले हाथ—एक इधर फैला, एक उधर खाली-पतली-सी रीढ़ पर लगी एक गद्दी पर वाँस की नोक और आगे उस अभागे के दोनों पांव हवा में लटके हुए । वह सब का सब चक्कर काटकर इक गया । मैं भी उसे देख अहा था कि देखां यह पेट के लिये जान पर खेलकर चार पैसे मांग लेता है, तभी किसी ने मुभसे कहा 'बाबूबी'

देखा, सामने वही इसीन औरत अपने कूल्हे पर उस छोटे-से वन्चे को जी रह-रहकर अपनी मौं-हीन आंखों को चारों और चला देता था लिये खड़ी है, दूसरे हाथ का एक पीतल का कटोरा उसने मेरे आगे फैला दिया। उसनी सूरत से, उसकी आंखों से लगता था कि उसे इस प्रकार मांगने की आदत पड़ गई है और वह यह भी बानती थी कि मेरी तरह और लोग भी उसके चेहरे की तरफ

इस तरह ललचाई आंखों से क्यों देखने लगते हैं।

एक इकन्नी निकाल कर मैंने उसके कटोरे में डाल दी। वह आगे बड़ गई। वह इसी भाव से हरेक के आगे कटोरा बड़ा देती, और कुछ न कुछ मिल जाने पर वह आगे बड़ जाती, कोई-कोई वैसे ही गर्दन हिलाकर मना करके रह जाते।

लोगों ने देखा पैसे मांगे जा रहे हैं, खिसकने लगे। आघो भीड़ सटक चुकी थी। मैं बराबर उस मांगनेवाले की तरफ ओर खिसकतो भीड़ को देखने में था। खबर न हुई कि कब दोल बजना बन्द हो गया और कब वह ऊपरवाला खिलाड़ी नीचे उतर आया था।

भीड़ काफी छुँट चुकी थी। वह ऊपरवाला जाकर अपने सामानों के पास सुस्त. होकर बैठ गया, जैसे थक गया हो, अर्थेर उसी तरह अपनी फर्टी कमीज को पह-नने लगा। कमीज की एक बांह फर चुकी थी, कंघों के पास दो बड़े-बड़े छेद-से हो गये थे, मैली-सी बह बड़ी कमीज उसने अपने बदन पर डाल ली और ऊपर से एक और मैली चादर लपेटकर लेट-सा गया।

मुक्त नहीं रहा गया, चाहा कि उस स्त्री के बारे में उनसे पृक्ष्ट्रें। न जाने क्यों आर्थ बराबर उस मांगनेवाली की तरफ से नहीं हटती थीं। कि मैं चला और बहता-बहता उन दोनों लोडों के पास जा पहुँचा। थोड़ी देर खड़ा रहकर मैंने पूछा, क्या बात हो गयी ?'

'इसे बुखार है' वह दूसरा दोलवाला बोला।

'कब से ?' पूछ्कर मैंने उसकी तरफ देखा। हैरान था कि यह बुखार में भी जपर सूली पर चढ़ा-नाच श्राया। उसने पानी माँगा।

पानो देते हुए उसके माई ने कहा, 'श्रजी होगये कोई एक श्रद्धा (श्राठ दिन)।' 'कु हु इलाज किया नहीं श'

'श्रम इलाज नहीं किया होगा ! जो पैसे आते हैं, वे सब इसके जपर ही तो लगा देते हैंगे, कुछ पेट में बाल लें हैं।'

उसने पानी पीकर मेरी तरफ देखा, ऊपर चढ़ा हुआ ऐसा लगता या जैसे इसे कुछ नहीं हुआ हो पर अब तो उसकी आंखें बुखार से खुजी हुई थीं और हर सांस में उसके नथुने जैसे फुज-फुज उठते थे। नहीं लगता था कि ऊपर चढ़ा हुआ यही खिलाड़ी छोकरा 'त्रोय' और कहता था कि 'मर जांकँगा'। यह वहीं था जिसने बुखार में बाँस पर चढ़े-चढ़े कहा था, 'मेरे बाप ने कहा था कि बाँस की कला में मारा जायगा'...और यह कि 'मेरे मरने से कोई दुनिया थोड़े ही सूनी हो जायेगी और ये पेट का गड्डा.....।'

दाता लोगों ने देखा, सूम लोगों ने भी देखा। कुछ, ऐसे थे जो एकटक उस झौरत को तरफ घूरे जा रहे थे।

भीड़ क्रीब-क्रीब दूर हो चुकी थी, वह औरत उस फूटे कटोरे को उसी तरह हाथ में लिये उस बच्चे के हाथ में एक लकड़ी का मुनमुना थमाये वहां आ गयी। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वह एक बार उड़ती निगाह से मुक्ते देखकर फिर उस बीमार लड़के की तरफ देखने लगी जो अपनी फटी-सी चादर लपेटे गठरी-सी मारे पड़ा अपने पपड़ियाते थोठों पर तरी लाने के लिए रह रहकर अपनी जीम फेर लेता था। नीचे के फूटे होंठ की खाल के एक दुकड़े को उसने होंठ चलाकर अपने अगले बातों से कुतर लिया और बोला कित्ते हैं री। उसका मतलब पैसों से था और फिर जैसा पहले था वैसा ही हो गया। मेरी उपस्थित उन दोनों को तो नहीं मगर उस औरत को बुकर अखर रही थी जिसे में उसकी माथे पर कमी-कमी पड़ जानेवाली बलों से ताड़ गया, क्योंकि बच भी वह मेरी तरफ देखकर पुन: इधर-उधर थोही देखती जैसे कुछ लो गया हो, उसको मिलता ही नहीं, कुछ परेशन-सी हो और अनायास ही माथे पर सिलवेट आ जातीं, जो फिर तभी मिट भी जातीं।

लड़के के पूछने पर दूसरा उस कटोरे के पैसों को अपने कुर्ते के पल्ले में उँडेल कर गिनने लगा। इधर उस औरत ने अपने कला करने के बिखरे टंडीरे को संगवाना शुरू किया। बच्चा उसने वहीं पूल में बिटा दिया, जो कि बैटते ही फिर अपनी मां की गोद में जाने के लिए रो पड़ा, मगर उसने उसी तरह तेवर चढ़ाये-चढ़ाये उसे रोने ही दिया और उसे जुप करने नहीं आयी; उसकी आंखों से एक प्रकार का दु:ख, साथ में माथे पर वे हो बल थे। जैसे वह परेशान-सी हो गयी हो इस तरह के जीने से, मगर सुन्दर उसकी काया सब कुछ करने से मान नहीं रही हो।

बीमार ने बच्चे की श्रापनी तरफ खींच ितथा श्रीर चुप करने के लिए उसके सर पर जल्दी-जलदी चार-छ: बार श्रापनी उंगलियां चला डालीं, बच्चा चुप ही गया था मगर श्रांखें तो श्रापनी मां की तरफ लगी हुई थीं, जब वह बांख उखाड़ कर लीटी तो बच्चा उसे श्राता देखकर चुप हो गया, मगर वह उसे रख फिर रस्सी लेने चली तो बच्चा सहसा फिर रो उठा। जाती बार मैंने देखा उसके वे ही तेवर बराबर चढ़े हुए थे।

जी में तो आया कि उसके बच्चे को गोद में तो लूँ और चुप करने की कीशिश करूँ इसलिए नहीं कि उसका मां की श्रृद्धियां खुल जायेंगी बल्कि अपने लिए उसके हृदय में एक विचित्र सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए मैंने ऐसा चाहा, न जाने क्यों में ऐसा बहुत देर तक न कर सका। आ़िल्स साहस करके मैंने अपने दोनों हाथ बढ़ाये कि बच्चे को ले लूँ और मुँह से भी कहा, 'आआो लल्लू' कि उस ढोलकवाले ने मुक्ते टोक दिया, 'अजी आप क्यों.....तकलीफ, वह आ गई उसकी मां बत...'

मैंने हाथ फिर खींच लिया। पैसे गिने जा चुके—चौदह आने ये सिफ् । रस्ती लिये हुए उसने आते ही पूछा, 'किस्ते हैंगे ?' आवाज में औरतों का-सा एक बारीक रसीला दोहरा स्वर था जो उसके परेशान चेहरे से निकलकर फिर हवा में बहुत देर तक मेरा ध्यान खेचे रहा।

'चौवह आने—क्या होगा इनसे ?' टोलकवाले ने कहकर सामने पड़ी एक खाली क्षिगरेट की डिबिया उठा ली जो न जाने कितनी बार पांधों तले आ-आकर रौंदी-रौंदी-सी, मैली-मैली-सी हो गयी थी। चिंतामग्न होकर उसने उसे हाथ में लेकर दूसरे हाथ के आँगूठे से तर्जनी उँगली की चोट छोड़ते हुए तींन-चार बार फटकार डाला, डिबिया पासिंग-शो की थी, घूल फड़ने से हँसते हुए ऊँचे टेपीवाला साहब का एक आंख में चश्मा लगाये सिंगरेट पीता मुसकराता हुआ चेहरा चमक उठा। औरत ने बच्चे को फिर गोद में लेते हुए कहा, 'तो अब ?' और मेरी तरफ बल डाले हुए बोली, 'तुम्हारा घर किहा है जी ?'

'यहां ही है, इसे बीमार देखकर था। बैठा' कुछ देर रुककर मैं उससे पूछ ही बैठा 'ये तेरे कीन हैं !' कि दोलकवाला बोल पड़ा, 'अजी ये हमारी बहन है, औ' ये मेरा छोटा माई हेगा' सिगरेट की डिबिया को उसने एक-दो बार और चटकारा और उसके अंदर का कागज उसने निकाल लिया।

'क्या देखो हो बाबूजी ? हम लोग पिरेसान हो गया । आउर ये लिस्का आज आठ दिन से धीमार है मुँख नहीं जुटारा है, येही कमाता था,' फिर दोनो मुद्धियाँ तानकर तनकर बोली, 'ऐसी इसकी काया थी, अब तो आधा चौथियाई बी तो नहीं रहि गिया।' आवाज में वही दोहरा स्वर था जैसे एक साथ दो कोयलें बोल रही हैं। उसके भरे हुए हाथों पर तमाम गोदना गुदा हुआ था, गले में हंसली, हाथ में चांदी के पतलें कड़े—

'तो ये कला नहीं करता ?' मेरा मतलब उस ढोल बनानेवाले से था।
'नहीं यही तो रासा \* है। इसकी कमर एक बार गिरकर टूटि चुकी है तभी से कमरि अउर एक टंगडिया वेकार हुई गई, ना कृद सिकता है न बांस पर पढ़ सिकता...' बच्चा मेरी तरफ देखकर हँसा, फिर अपनी मां के सफेद चांदी के कड़ों को पकड़ने उन पर कुक गया। मां ने अपना हाथ उठाकर उसके हाथों में दे दिया, वह जान गई थी कि ये कड़े लेना चाहता है।

श्रव ढोलवाले ने कहा 'तो एक खेल श्रीर करलें (कर लें) कहीं चलके?' कहकर उसने बीमार की तरफ देखा जो खेल का नाम सुनते ही सचेत हो गया श्रीर उनकी तरफ देखने लगा, बहन ने भी ऊसकी तरफ देखा। बीमार की सुजी श्रांखों में एक बार मजबूरी श्रीर लाचारी नाच उठी। बेबसी से उसने श्रापने सुखे होंठों पर एक बार जिहा फेरी श्रीर निचले होंठ को सहज ही में दांतों के बीच थोड़ी देर के लिये दवाये रहा। जैसे वह एक मुद्दी हो जाने वाला है श्रीर उसकी कह श्रव उसके बुखार से मुनते जिस्म में से निकल जाना चाहता हो मार उसने होठ दांतों में दवाकर उसे निकलने से रोक रक्खा हो मगर किर भी वहीं मुद्दी बास पर चढ़ने के लिये तैयार हो सकता है श्रीर इस जोर से चढ़ा-चढ़ा नीचे वाले से सवाल जवाब कर सकता है कि लगेगा कि उसे कुछ हुश्रा

क्ष कमी

ही नहीं श्रोर फिर बौदह श्राने नहीं तो चौदह पैसे तो कमा ही लेगा, बला से उसका जिस्म श्रोर मुखार श्रोर बलहीन हो जाय। श्राखिर पेट का सवाल है, ज़माना भूखों मर रहा है, कीमतें ऊँची चढ़ गयी हैं यह भी ऊँचा चढ़कर दामों को तोड़ता है, साथ में दो श्रीर खानेवाले हैं, दबादारू है, परहेन को दूध चीनी चाहिये, श्रोर भी बातें हैं...

सामने एक बांस पर बांसियों रंग-विरंगे फूले गुन्नारे बांधे एक गुन्नारेवाला आता दिखायी दिया। एक गुन्नारे को उसने पीपनों में लगा लिया था, और उसे जनाता हुआ चल रहा था। जन यह गुन्नारा भुलाकर बजने छोड़ता तो बजने का एक लंगा स्वर, बहुत देर तक बजता रहता जो एक सांस में खतम न होकर कई दम घुटती सांसे लेने तक बजता रहता। बच्चा उस तरफ देखने लगा। मां ने चाहा कि एक गुन्नारा बच्चे को ले दे, मगर इतने पैसे न थे, तूसरे पैसों पर कुछ अधिकार भी नहीं था, उसने बच्चे की तरफ देखा जो एकटक रंग विरंग गुन्नारों की तरफ से आंख नहीं इटाता था, और फिर मुसीबत यह कि उधर पिपिहरी जो बार-बार बज उठती थी। बच्चे का मचलना दोनों भाइयों ने देखा कि बीमार ने उस गुन्नारे वाले को बुलाया, 'ओ गुन्नारे!'

गुन्नारेवाले ने उसे देखा, उनका कला करने का सामान और उस औरत को जो वास्तव में मुन्दर थी; अंत में मुक्ते। आते ही उसने औरत की तरफ देखते हुए कहा, 'क्या हुकुम?' और इतनी बुरी तरह बेहूदगी से मुस्कराया कि मुक्ते कोध आ गया। लड़की ने माथे पर बल डालकर उसकी तरफ से मुँह' फेर लिया। बच्चा अब और भी ज्यादा हाथ पांव फेक रहा था।

'कैंसे कैंसे दिया गुन्वारा १' बीमार ने पूछा। 'दो पैसे, तीन पैसे, और ये बजता चार पैसे,

इतने दाम सुनकर तीनों के भुँह लटककर रह गये, गोया दाम अत्यधिक हैं। दीलवाला बोला, — 'तो ठीक ठीक बताखी।'

'इससे कम नहीं भय्या, गेहूँ भी तो एक सेर का आरिया हैगा ये तो सोच लो, और उसने मचलदे बच्चे की तरफ देखा। मां ने उसे बहलाने को अपनी दूसरी गोदी में लेकर डोलवाले से यह सिगरेट की खाली डिविया लेकर उसे देनी चाही मगर बच्चे ने उसे एक तरफ फेंक दिया श्रीर घूमकर बांश में हिलते गुब्बारों की तरफ टिकटिकी लगाये देखने लगा।

'भई बच्चा है, एक पैसे में दे दो' गिड़गिड़ाते हुए ढोलवाले ने कहा। 'एक पेसे में तो कोई फूँक मी नहीं भरेगा' ख्रीर फिर श्रीरत की तरफ देखकर उसने पूछा, 'थे तुम्हारी कीन है। लुगाई।'

श्रीरत मन में तिलिभिला उठी । दोनों माहयों को क्रोध-सा श्रा गया श्रीर उसी ख्या क्रोध को दवाता हुआ वह बोला हमारी बहन हैंगी?

'श्ररे भय्या मुक्ते...भई देखी खियाल मती करना.....' वह फिर मुक्ताया मगर अवकी मुक्तराहट में फिर और मूर्खता थी। उसने अपनी गलती के बदले छोटा-सा गुन्नारा बच्चे की देना चाहा कि लड़की बोली, नहीं-नहीं ..... 'मगर उसने बच्चे के हाथ में आखिर वह थमा ही दिया। अब मैंने उससे कहा, 'जरा सोच समक्त के बात करा करो, जब भी पूछी किसी से तो यह कि ये दुम्हारी कौन है ? वहन है... जुगाई नहीं पूछा करते, समके ?'

भाई गलती हो जाती है......

तीनों का क्रोध शांत हो चला था। एक पैसा लेकर गुब्बारे वाला चलने को हुआ, उसने चलते-चलते वाल पाक-साफ करने के ख्याल से पूछा, 'अभी तमाशा। नहीं करा, दीखे १' नैसे उसे बड़ी हमदर्वी हो।

'कर चुके, अब चल रहे हैं.....'

'श्रन्छा ?' कहकर वह चल दिया।

चलते समय उसकी आंखें फिर उस औरत पर पड़ीं मगर उनमें अबकी बार वह प्यास और बेशर्माई नहीं थी। उसे वहां से जाना भारी हो गया। बन्चा उस-के दिये हुए गुब्बारे को अपने पेट में दे लेने को दोनों हाथों से पकड़कर अपने नन्हें से मुँहमें टूँस लेता था। 'तो फिर चल मैना' (बहना), दोलवालेने बहन से कहा।

'तो अब कहीं और तमाशा करोगे ? क्यों जी ?' मैंने पूछा तो या उस दोल बाते से, पर बोल उठा वह बोमार 'इनकी मरजी है जी, मेरी ये काया है; सुसरी की खाल तारके (उतार के) बेच लो तब भी पूर नहीं पटेगी' फिर खीज के बोला, 'तो चल कहां लेके चले है सोय?' दोनों उसके रोब में रहा करते थे, एक कमानेवाला वो ही जो या, दोनों उसकी तरफ देखने लगे। वह दोलवाला बोला, 'श्ररे यार नराज मला क्यों होए हैगा? नहीं जो करता तो रहने दे, चल कहीं पड़ रहेंगे, तेरी दवादारू की फिकर करें, श्रीर कहता हुआ वह खड़ा हो गया। जब वह पास पड़ा सामान उठाने बढ़ा तब मैंने देखा कि वह बास्तव में लँगड़ा श्रीर कमर का कन्चा है। क्योंकि चलते समय एक पांव पर उसे हर कदम पर अपना सारा घड़ अकाकर चलना पड़ता था, साथ में एक हाथ अपनी जांघों पर सहारे के लिए लगा लेता। उसके चहरे के नखिशाल अच्छे थे, पर उस लँगड़हाट ने उसे तो महा बना दिया था। वह लड़की टीक कहती थी कि उसकी कमर का बांस श्रीर टांग टूट चुकी है। इसके बस की नहीं है कला करनी।

लड़की ने तीनों बांस और उसी में रस्सों की गुच्छी डालकर श्रपने कैंचे पर रख लिए। लँगड़े ने सारे गृदड़ गादड़ की गठरी श्रपनी बांह में पिरोकर कंचे पर ले लिया, श्रीर उसी हाथ में वह हुक्का भी। श्रीर बीमार ने उस बच्चे की श्रपने कंचे से लगा लिया श्रीर चल दिया। वह लाल रंग का गुब्बारा, जिसमें केवल हवा ही हवा थी श्रीर कुछ नहीं, उस बच्चे के हाथ में श्रव भी था श्रीर उस चलते बीमार की कमर पर उसके मुँह के समीप ऐसा जिसे वह देखता रहता, पीछे से गुब्बारा सा दिखायी देता था।

मुक्ते दोनों ने सलाम किया और चल दिये।

त्रगलावाला बीमार कांधे पर बच्चे को डाले होले होते सरक रहा था। बच्चे के साथ वह गुब्बारा भी उसके कंघे पर लदा-सा था। काफी दूर चले जाने पर भी वह लाल गुब्बारे का रंग कभी-कभी एक लाल घब्बे की तरह दिखाई दे जाता।

श्रीर वह लंगड़ा चलता तो कंबे पर ली हुई गठरी हर कदम पर एक भोका खाती श्रीर दूसरा हाथ किर भी जांबों पर उसके सहारे चलता था।

सबसे पीछे जाती लड़की ने एक बार मेरी खोर देखा ! उसके माथे में छात्र भी योड़े से बल थे । भीएँ खांखों पर खिंच छाई थीं, लगता था जैने इन सह परेशानियों का बोक्त दोना ही पड़ेगा। वह जो बीमार था, बीमार न पड़ता तो अच्छा था। मेरी उपस्थिति से उसे अब दृशा नहीं थी, एक अंदरुनी खीम श्रीर उलभन थी जो उसके माथे पर सिलवट डाले हुए थी।

मेरा दिल उदास था, आंखों में वह प्यास नहीं थी। में भी घर लौट रहा था, आंखों में एक अजीव नक्शा था। सामने एक रिक्सावाला अभी अभी आकर रुका था। एक मोटे-से लालाजी उसके पैसे चुकते करके चले गये। वह अब भी हांफ रहा था: नीकर और फटो कमीज पहने, मुक्ते बोला 'कहां चलना बाबूजी ?'

मैंने उसकी तरफ देखा, श्रोर देखता रह गया कि क्या हाल है इसका ? जवान लड़का। हाफ रहा है श्रोर फिर भी चलने को तैयार। पूछ रहा है 'कहां चलना बाबू बी?'

जीवन सुरताने नहीं देता; नहीं चाहता कि आदमी के जिस्म को आराम दिया जाय। उसके दिमान को एक परेशानी के चारों तरफ निरंतर मेंडराये जाने के लिये मजबूर किये रहता है; और फिर उस काया को उन्हीं माँ मरों का आदी-सा बन जाना पड़ता है!

उसके आगे रिक्शा खड़ा या, तीन पहियों की गाड़ी। आगे की गहीं पर बंटकर, जब चढ़ाई का राह पर मुट्टियां में हैंडिल पकड़े गहीं से उठ उठकर पंजी से पैडिल को घुमाने में जोर लगाते समय उसका दम फूलता है तब उस प्रस्थेक श्वास और सहसा उठ खड़ी होने वाले हृदय-स्पदन के बोच कुछ पैसों की आस ही उसकी कमर ठीककर कहती है कि —हां जरा डट के!

श्रीर वह 'है ग्रः।'

, पेडिल घूमा।

'हे छा:।'

दूसरे पांत्र से पैडिज घुनाया। आस कहती है, 'श...व्याधा पर्डे!'

रिक्या धीरे-धीरे सङ्क की चढ़ाई पर बढ़ता है। उसमें बैठे महाशाय लोगों के मन कहते हैं, 'कितना अञ्झा लगता है।'

फिर कोई जवाब सा देता है 'आराम, और फिर सस्ता कितना है १'

उघर कलेंचा घकर चकर करके वह खींचता हुआ रोने को हो जाता है, मगर फिर उसे पेट का ख्याल होकर ध्यान आता है कि वह रास्ते का मजदूर है, और पैसों की याद सामने मुस्कुरा कर उससे कहतो है, वस मार लिया, करा ग्रौर; तीन ग्राने। श्रौर फिर वहीं जो पेली।

वह बोला, 'कहाँ चलना है १'

'कहीं नहीं', मैंने कहा और वह टहलने लगा। मैं आगे बढ़ गया।

ऐसा लगा—कहीं एक बाँस है। एक बीमार उसकी नोक पर अपनी कमर अवकाये मुदें की तरह हाथ पांच फैलाये होले-होले नाच रहा है, नीचे लँगड़ा होल पीटे जा रहा है। वहाँ एक हसीन छोकरी हाथ में फूरा कटोरा लिए हरेक के आगे फैलाये-फैलाये फिर रही हैं, माथे पर लाखों परेशानियों की सिलबट डाले। उसकी मालम है कि एक माई को इसी बाँस ने अपाहिज और नाकारा बना दिया, दूसग बीमारी की हालत में रोज उस सूली पर उतरता-चढ़ता है और कह उठता है, मेरे बाप ने कहा था।

तड़-तड़ के बाद फिर कहता है,
'बाँस की कला में मारा जायगा वेटे।'
फिर तड़-तड़ होती है।
'मैं मारा जाऊँगा।'
तड़-तड़ फिर होती है।

'मेरे माने से दुनियां सूनी थोड़े ही हो जायगी ख्रीर ये पेट का गड्ढा रोज-रोज तो पाटने को नहीं रहेगा।'

न जाने कब वह नीचे उत्तर श्राता है। पहले ज्यादा निटाल, उदाव श्रीर कमजोर। मैं चला जा रहा था, विचार बराबर श्राये जा रहे थे ?—वाजार के एक भाग में सड़क से हटकर खुली सी जगह में सैकड़ों श्रादमियों की श्रांखों के श्रागे श्रापनी वेक्सी श्रोर भूल का नंगा नाच दिखाकर वे चल देते हैं। वीमार लंगड़े अपाठिज—हसीन मगर दुखी दर्द भरी श्रांखों से देखती हुई माथे पर परेशानियों की लकीरें डाले उस सुन्दर सी काया को ये यातनाएँ भोगनी हैं। दुनिया उसे देखकर प्यास से पागल हो, फिर शर्म से गर्दन नीची कर लेती है, उस दुखी दरिद्र मोमटों में फैंसी सुन्दर रमग्री के रूप पान करने...

इसी हत्याभरन में एक बच्चा पल रहा है। क्या उसे भी बड़ा होकर यही

सूली चढ़नी होगी १ स्त्राज वह भी हीन आंखों से चारों स्त्रोर देखता है, रो उठता, गुन्तारा पाकर चुप हो जाता है।

इस बात को कई दिन बीत गये। मैं बाजार से लौट रहा था, भोले में सामान बहुत था। सबसे ऊपर दर्जन भर केलों से और भी भारी हो गया। दूसरे एक झंगीठी, चिमटा, थोड़ा कपड़ा और ले लिया था। मैं चाहता था एक रिक्शा कर लूँ और आराम से घर पहुँच जाऊँ। श्रतः सामान को वहां घरती पर रखकर मैं सुस्ताने खड़ा हो गया' उँगिलयां भोला लटकाये-लटकाये लाल-नीली पड़ गयीं थीं। कंधे में खिचाव के-सा दर्द भी। बाबार से एलेनगंज दूर था। मेरे इस का इतना सामान ले जाना था नहीं।

सामने बाजार की चहल पहल, शरणार्थियों की फुटपाथ से लगी कपड़े विसाती इत्यादि की दुकाने। उनका वही लापरवाह पहरावा, धूप में बैठे हैं, गाहक आता और चला जाता है! कभी-कभी आपस में पंजाबी में जल्दी-जल्दी न जाने क्या कह कर खामोश हो जाते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आदमी चल रहा है, उनका आना जाना ख़तम नहीं होता, सबों के दिमाग में कोई न कोई सौदा। मैंने दूर तक निगाह दौडायी—यहीं रिक्शा नहीं या। वहीं परेशानी में था कि दुपहर हुई जा रही थी।

तभी एक श्रौरत ने मुभले फीरन कहना शुरू कर दिया, 'बाबूजी एक पैसा—
ये लिरिका' यानी उसकी गोद में जो था श्रौर मेरी तरफ एक टक देखे जा रहा
था, 'भृखा है, इसका बाग मिर गिया। परमातना तुम्हारी राजगद्दी बनाये रक्खे।
एक पैसा.....'वह कहती रही, मेरी उसकी श्रांखें मिल रही थीं। कानों को
उसके दोहरे स्वरों का रसीलापन भाने लगा। रूप पहते से कम था ज्यादा नहीं।
उसके याचना के शब्द कानों में पड़ जरूर रहे थे मगर मेरा ध्वान श्रन्थश्र था,
भुना श्रनसुना हो रहा था जैसे कोई किसी मूर्ति के कोड़े जमाता है श्रौर उस
मूर्ति की भाव श्राकृति ज्यों की त्यों गुमसुम बनी रहती है। मेरी भी वही दशा
थीं! मैंने उसके रूप की परिधि में देखा, एक बेहयाई श्रा गई है—ये माथे के
बल सहस्त्रगहु से मेरे श्रागे श्राज याचना कर रहें हैं, कि मैंने पूछा, 'तेरा भाई
श्रव कैसा है। यानी वह बीमार जो था।'

वह चुप रही, कोई फंदा कलेजे को लिये हुए हील दिली के साथ गले में आटकने लगा। आंखों की पलके तीन-चार बार जल्दी-जल्दी खुल-मुंदकर रह गर्यों, माथे पर हलके बल पड़े और मिट गरें। होठों की फड़फड़ाहट से वह बोलने का प्रयस्न करने लगी पर बोल न सकी।

तभी एक खाली रिक्शा सामने से गुज्रा, जी में आया भी कि उसे रोक लूं, मगर सामने एक घायल चिड़िया जो तड़प रही थी — आंख मिलते ही रिक्शेवाले ने पूछा, 'रिक्शा बाबू?' मैं मुंह से न बोला, केवल हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया, और वह उसी गति से आगे बढ़ा चला गया।

श्राख्रि वह सँभलकर बोली, 'वो तो...मरि...गिया...' आगे न बोलकर वह फफकने लगी। बच्चा जो उसे देख रहा था अपने होठों को बिचकाने लगा, निचला होठ आगे निकालकर वह भी रोने को हुआ कि मैंने कहा, देख ये भी रोने लगा, वो तो पर गया, श्रव रोने से...'

नाक सुड़कती हुई उसने एक बार 'आह री' कहा और चुप हो गयी। श्रपने गंदे श्रांचल से नाक-श्रांख पोंछुकर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, 'श्रव गंगाजी को छोड़ हमारा कोई नई रिश्रा' फिर कुछ कहने को हुई कि मैंने पूछा, 'श्रीर वो लंगड़ा है'

'वह हरमज़ादा ]...' कहकर उसने दांत पीछ लिये। श्रीर भीगी जुड़ी-जुड़ी पलकों से मेरी तरफ देखा।

रोने से आंखें गुलाबी हो गयी थीं जिससे रूप सवाया भला लगता था। बोली, 'न करें ना घरें, जिदिन से उसका मय्या मरा उदिन से मेरा परजा नहीं छोड़ता, कहता है खतम कल्ले या भींख मांग। उसे कोई दमडिउ दिवाल नाहीं ना, आउर कहिता है अकि पेसा कर...'

विजली की लहराती गति से उसकी आखों की भौंए तन गयी। माथा सलवरों से भर गया। जैसे हांफी और बलों को दील छोड़ती हुई बोली, 'मह बोलों गलफड़े घर के चीर दोगी उंगरिया डारिके जो ऐसी माथा बोला...तभी से लुच्या...'

मैंने उसकी बात सुनी और उसका रूप देखा। एक चमकदार सांपन की

की तरह। वह फिर भी औरत थी और उससे कुछ भी कहना बेकार था, बोली, 'तुमने तो उद्दिन तमासा देखा रहा उसका बास—उसि के बाद फिन कभी नहीं बांस पे चढ़ा। दो रात-दिन रकत की उछार आऊ मलगम उसके मुंह से आई छुर, पसुरियन में दरद, मुंई के राह रकत, वह बाब् बिहोसी में दम तोड़ दिया, ऐहि बच्चा को हरदम अपने करेजे से लगावता था' कहकर उसने वच्चे की तरफ देखकर उसकी नाक और आंखों को अपनी घोती के छोर से पोंछ डाला और बोली, अब ये बीसे कि मामा-मामा गोहरावे १ और तभी उँगलियां-सी नचाकर बच्चे से बोली, 'तेरा बुन्नू मामा मिर गिआ ऐ रे।' बच्चा उसके नाचते हाथों को देखकर फिर उसके मुंह की तरफ ताकने लगा। वह पहले से भी दुवला, पीला-पीला सा और उतना चंचल नहीं रहा था।

श्रीर उसे देखते हुए मैंने कहा, 'तो श्रव क्या करती हो तुम।' कहते हुए एक मूख-सी न जाने क्यों उसे देखकर श्रांखों में उत्तर श्रायी।

मेरी आंशों में जो दील थी उसे उसने ताड़ा, उसकी आंखों नीची हो गयीं और शरमाकर बोली 'मीख'— और वही फूटा कटोरा उसने मुक्ते दिला दिया। खाली और एक तरफ से जिसके किनारे टूटे हुए थे। 'अब सिवाए इसके अउस क्या धंधा है ?' कहकर वह फिर अपने आंचल से अपनी आंखों और कपोलों को ठीक करने लगी। उसने मेरे कोलों में रखी केले की फिलयों को इस बीच कई बार देखा था, अब फिर उन पर निगाह डाली और फिर अंगीठी चिमटें की तरफ देखा, मगर कुछ मांग न सकी। मैंने न जाने क्यों दो केले की फिलयां उस दर्जन में से तोड़ लीं और उसे देने को हुआ मगर एक गया। सोचा, लोग क्या कहेंगे ? एकदम दो फली। पर साइस करके वे दोनों फिलयां मैंने उसके बच्चे की तरफ बड़ा दीं। उसने उन्हें ले लिया, और तभी एक उसने छीलकर आधी बच्चे के नन्हें-नन्हें हाथों में थमा दी और बाकी डेड़ उसी फूटे कटोरे में ले लीं। मैंने उससे कहा भी कि, 'इस आधी को तू खा ले फिलूल इस पर मिक्यां फिनकेंगी।' पगर उसने शर्मी कर नीची आंखें कर लीं और धीरे से कहा, 'कोई देखेगा... में फिन...'

अन्ये ने दुरी तरह उस केले के गृदे का अपनी मुट्ठी में मलीदा-सा बना

दिया था श्रीर खा बेचारा थोड़ा ही पाया था, कुछ दूरकर नीचे गिर गया जिसे उसकी माँ ने तभी उठाकर फिर उसके हाथ में देना चाहा—धूल में सना हुआ केले का गूदा—मैंने मना किया, 'हैं ! हैं ! खराब हो गया, यह मत खिला हसे ।'

'सब टीक है' कहकर उसने वह दुकड़ा उसके मुँह में ठूँस ही दिया जैसे उसके लिए कोई बात ही न हो।

मुक्ते उसके साथ बड़ी देर तक बातें करते देख कुछ दुकानदार, कुछ शह चलते घूरने लगे थे, दो-तीन मेरे उसके श्रास-पास खड़े होकर बातें सुनने लगे। उन्होंने देखा कि मैंने उसे दो केले दिये थे।

यह जरा बुरी-सी बात हो गई थी, मैंने ग्राम वहाँ उससे अधिक बातें करनी ठीक न समक्ता, ग्रात: फिर उसी कोले-ग्राँगीठी-चिमटे को दोनों हाथों में लटका लिया ग्रीर चलने को हुन्ना।

'नल पड़े बाब्जी' कहकर उसने मेरी तरफ बड़ी करुण दृष्टि से देखा श्रीर कुछ कहने को हुइ जिसे वह कह न सकी। बात कहने के लिए जो सांस उसने खींची थी वह उसने श्राहिस्ता से फिर श्रापने सीने से बाहर निकाल दी।

'क्या कहती है ?' मैंने क्ककर उससे पूछा।

'कुछ नहीं' (मगर वह कुछ कहना बरूर चाहती थी), निराश होकर उसने कहा। 'कुछ तो कह।' चलने को दूसरा कदम मैं आगे रख चुका था, भुँ भला कर मैंने पूछा।

'कुछ पैसे..... आज वकोरे से कुल दुई आने मिले हैं' और उसने अपनी कमीज की जेब से चार अधने निकालकर दिखला दिये। वहां, वहां उसकी जेब थी, मेरी निगाह पड़ गयी। उस गरीव मिलारिन का यौवन अंकुरित हो चुका था—यह वह अवस्या थी जब मत्येक नानं में आगामि अपना के लिए सुखद स्वप्न मस्तिष्क में मस्ती से आते और चले जाते हें, अपना सुन्दर तरुणाई की उठान को देखकर उपने हदन में लहर उड़ती हैं। अगना आग धरती पर पाँच रखकर फूला नहीं सनाता। भगर वर् जीवन के घरम धकों ने दोनो परों में चोट खाई हुई ऐसी तितली बनी हुई थी जो लहल हाती हुई उड़तीं और थोड़ी दूर जाकर फिर जमीन पर आ टिकती हैं, कोई भी उसे पड़ह सनता था।

मेंने जेब में हाथ डाला। एक अठनी हाथ में आ गयी और दो अघने थे। मैंने वह अठनी ही उसे न जाने क्यों दे दी जिसे उसने आँखें फैनाये हुए. कुछ संकोच से ले लिया। उसके मैले-मैले हाथों में गरमायी-सी थी।

में चल दिया। उँगलियों में कोले का फीता गड़ रहा था। उधर अंगीठी के छल्ले दूसरे हाथ में गड़ने लगे थे। सर में एक अजीव उलकत थी। वही— कि बाँस पर चक्कर खानेवाला मर क्या गया, इस औरत का दंग बिगाड़ गया। देखों भीख माँगने पर नौबत आ गयी, उस लंगड़े पर कोध आने लगा...

कुछ दूर आकर मैंने मुड़ कर देखा, वह अब भी मेरी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे एक हिली हुई कुतिया जिस पर उसका मालिक पुचकार हाथ फेर-कर, जंबीर से बाँधकर चल देता है और वह उस जाते हुए स्वामी को टेड़ी गर्दन किये हुए एकटक देखे जाती हो और चाहती हो कि सहसा जोर से एक बार चीखकर मूँ क उठे।

में और दूर निकल श्रया। एक रिक्शा वहाँ लड़ा था, उससे किराया तय करने लगा। बात करते-करते मैंने फिर देखा कि दूर जहाँ वह खड़ी थी लोगों की एक भीड़-सी इकट्टी हो गयी है। शायद उसे देखने के लिए।

रिक्शा पूरी रफ्तार से रेल के पुल के नीचे से निकला चला जा रहा था।
रिक्शावाला आगे भुककर पेडिल मार रहा था, घंटी बजती, लोग दाँप-बांप
बचते चले जाते। इधर दिमाग में फिर वही बीमार, उसकी बहन, वह लंगड़ा,
बच्चा फिर वही आरत—सुन्दर, दुखी, भिखारन, प्यारी-सी, गंदी, परेशान...

शाम हो गयी थी। मैं निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और टहलने 'लगा। हमारे पड़ोसी सामनेवालों से कह रहे थे, 'अजी उस औरत को किसी ने दो तो केले की फलियां और आठ आने पैसे.....'

'वाह! जैसे देनेवाले ने अपनी आशनाई की हद कर दी हो,' सामनेवालों ने कुछ ऐसे मान से कहकर गर्दन टेढ़ी कर ली।

'तभी उसका माई, जो एक लंगडा या श्रीर यह सब देख रहा या, श्राया श्रीर बोला, तुमे ये फलियाँ किसने दीं १ बोल हरामजादी ! श्रीर तेरी मुट्ठी में क्या है १ ये श्रटनी कहाँ से श्रायी १' 'हुँ' उन्होंने हुँकारा भरी।

'श्रीर जब उसने देखा कि वह श्रीरत तो बड़ी देर तक उस केले देनेवाले से बातें करती रही, उसे शक हो गया।'

(E)

'समभ गया कि है जलर दाल में काला; वो तो बड़ी देर से देख रहा था। इयर मुक्ते वाजारवाली आज की वार्ते एक-एक करके आपने प्रत्येक विवरण के विस्तार से स्पष्ट याद आने लगीं, उसकी मींगी पलकों की भ्राप्तियों के पीछे, गुलाबी-ती आंखों की याद अब भी मेरी आंखों से आंखों लड़ा रही थीं; वह फूटा कटोरा, क्ल्हे पर टिका वह दुवैल-सा केले के गृद को निचोड़ता हुआ बच्चा। वह कह रही है, 'तेरा छुन, मामा मिर गया ऐ रे' और उसके आगे नचाती उँगलियां.....

'शो तो है ई साहब' सामनेवालों ने ताईंद की, भला कौन किसी मंगती को फल मिठाई ख्रीर पैसे देता है! ख्रीरत सुनते हैं, कुछ देखने में खूबस्रत थी।' 'हाँ थी तो, पर बहुत नहीं।'

मेरे हृदय में श्रंधेरा सा होने लगा, ऐसा लगा, कि इस 'थी थी' का अर्थ है कि वह नहीं रही। मेरी आँखों में वह नाच गयी। दिल ने कहा, 'वह सुन्दर थी और बहुत थी, ये भूठे हैं। नहीं जानते।'

'थी जभी तो "" अमनवाले ने सर हिलाकर कहा।

'बल साब' उस लॅंगड़े ने निकाल चक्कू श्रीर वहीं उसके पेट में डालकर उसकी श्राँतें चीर दीं—लौंडा, गोद का बच्चा इस छीना-भापटी में वहीं नीचे गिर पड़ा.....

में बुत की तरह सुनता रहा मेरे पेट को कोई चीज चीरकर कानों की राह बाहर निकल गयी हो श्रीर जैसे चारों तरफ एक सन्नाट छाकर जम गया जिसमें हरकी-हल्की जान दुवारा श्राने लगी हो, हर चीज जैसे दुवारा जिन्दगी पाकर चलने-फिरने लगी हो—ये मुकान, एडक, पेड़। यह कहकर चुप हो गए पड़ोसी। 'वह औरत तो पर गयी होगी १' सामनेवाले जैसे नया जन्म लेकर पूछ, रहे हों।

'हाँ सुना है कि शफाखाने में जाकर मर गयी, उसका खून बन्द नहीं हुआ। डाक्टर ने कहा कि इसका दिल भी तो चिर गया है...'

'द्यव बच्चा क्या जीयेगा ? कितना बड़ा था ? आपने तो देखा होगा ?' 'जितना आपका कैलाश है न।'

'हॅं-हें'

'डससे कुछ छोटा।'

फिर दोनों थोड़ी देर चुप रहे मानों मुक्ते सुनाकर मेरी तरफ देखकर छुछ सानना चाहते हों कि उन्होंने छाख़िर में कहा छौर बात खतम कर दी, 'श्रीर बह लंगड़ा तो तभी पकड़ लिया गया, पुलिस ले गई पकड़ के।'

'देखो क्या होता है !' सामनेवाले बोले ।

'होगा क्या, फॉसी होगी' सुनकर कुछ संतोष-सा हुश्रा।

पर यह सब हत्याभरण सुनकर मेरी क्या दशा हुई होगी, मैं ही जानता हूँ। ऐसा लगा—जैसे अब भी कहीं पर एक बाँस है, लँगड़ा ढोल बजाये जा रहा है और उसकी बहन, वह खूबमूरत छोकरी, गोद में बच्चे को लिए फूटा कटोरा फैलाये माँग रही हो 'बाबूजी!' और मैंने दो केले और एक अटन्नी उसे दें दी हो।

श्री मोहन राकेश जन्मकाल रचनाकाल १६२५ ई० १६४५ ई०

## बासना की हाया में

यह जालंधर है।

मुफ्ते इस बात से सरोकार नहीं कि यह शहर कितना पुराना है श्रीर यहाँ कौन-कौन सी तरकारियाँ पाई जाती हैं। मेरा इस शहर से इतना ही वास्ता है कि में यहाँ हूँ श्रीर यहाँ रहते हुए इस शहर का एक नागरिक हूँ।

मैं जालंघर का नागरिक हूँ क्योंकि नागरिक होने के सभी कष्ट आजकल यहाँ रह कर केल रहा हूँ। सबेरे शाम आंड ट्रंक रोड की धूल फॉकता हूँ। दृध के बजाय दो आने गिलास वाली चाय पीता हूँ। घर से दफ्तर तक पहुँचने के लिए एक मील पैदल चलता हूँ और दो मील बस में जाता हूँ। यही मेरी नाग-रिकता है। जिस नगर में यह नागरिकता ढोई जा रही है, उसी का नाम है वालंघर।

कहते हैं कमी कोई जालंघर नाम का दैल था। उसने यह नगर बसाया या। बसाया होगा। मुक्ते क्या १ न बसाया होता तो मैं होशियारपुर में रहता, ला ध्याना में रहता या फगनाड़ा में ही जा बसता। जहाँ कहीं भी रहता, मेरा गढ़वाली नीकर रोटियाँ हसी तरह जलाता जैसे यहां रह कर जलाता है। पर खैर जो देत्य राज जलंघर ने यह नगर बसा दिया और उसकी संतान ने यहां गिलयाँ बनवाई, गिलयों में घर बनाये, घरों में सूराख रखे, जिनसे धूल में भुनी हुई हवा छन-छन कर उनकी कोठरों में आती रहे, और उस हवा से गैस लेकर नई नरलों का निर्माण करते रहें, और देत्य-राज जलंघर का नाम इतिहास में नहीं, तो कम से कम मुगोल में ही अमर रहे।

दो-तीन दिन से मैं पुष्पा की बात सीचता रहा हूँ जिसे उस दिन घर के

सामने पंप पर पानी भरते देखा था। पुष्पा की आँखें मोटी कोंडियों जैसी हैं। पहले दिन उसने दो तीन बार आँख भर कर मुक्ते देखा, तो मुक्ते लगा था कि या तो भेरे बाल बहुत अधिक सफेद हो गये हैं या मैं अपनी आगु से चार-पांच साल छोटा लगता हूँ। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि वह सहब विश्वास भरी हिष्ट से मुक्ते देखती मानो कह रही हो: चलो, आँख मिचौनी खेलते हो ?

पुष्पा की आयु तेरह साल की होगी। अधिक-से-अधिक चौदह साल होगी। उसका रंग गोरा पंजाबी है। उसके शरीर को पूरा खिलने में अभी दो तीन साल हैं। फिर भी उसकी आंखों में वह विस्मय भर गया है जो यौवन का आर्थ पहले पहल समस्तने पर कुछ दिनों के लिए रहता है। उसे आश्चर्य है कि क्या वह अकेली ही जानती है कि गुलाब का रंग गुलाबी क्यों है?

'पानी ले लीजिये,' पुष्पा ने अपनी बालटी हटाकर मुक्तसे कहा।

'नहीं, तू भर ले,' मैंने इस विश्वास के साथ कहा कि वह मेरे सफेद बालों का सम्मान कर रही है।

'श्राप को दपतर जाना है, भर लीजिए,' उसने फिर कहा। मुक्ते खुशी हुई कि उसे मेरे श्रस्तित्व का पता है, काम-काच का पता है और उसका लिहान मेरे सफेद वालों तक सीमित नहीं।

'तिरा नाम क्या है ?' मैंने अपनी बालटी में पानी भरते हुए पूछा।
'पुष्पा,' उसने संकोच के साथ उत्तर दिया।
'किस क्लास में पढती है ?'

वह श्रीर मी संकुचित हो गई। बिना मेरी श्रोर देखे बोली—'में स्कूल नहीं जाती। 'क्यों।' मुक्ते श्राश्चर्य हुश्रा कि इतनी श्रच्छी श्रांखों वाली लड़की स्कूल क्यों नहीं जाती। वैसे तो मैं किसी लड़की से ज्यादा सवाल नहीं पूछता क्योंकि वे इसे घनिष्ठता समभ बैठती हैं। पर पुष्पा श्रमी उस रेखा से दूर है जहाँ जाकर एक लड़की मेरे लिए लड़की बन जाती है।

भी यहाँ नहीं रहती,' पुष्पा ने कुछ इस तरह कहा जैसे मेरा प्रश्न बिल-कुल असंगत रहा हो। 'भी बापू के साथ गाँव से आई हूँ। बापू को यहाँ काम है। काम हो बाय, तो फिर हम अपने गाँव चले बायगे।' मैंने देखा कि उसकी आँखों ने श्रमी लचाना नहीं सीखा। उसके अन्दर श्रमी वहीं ताज्यी है, जो नई वहार की गोभी में होती है। वह गाँव से श्राई है श्रीर गाँव चली जायगी। वहां जाकर वह सरसों के पीले-पीले फूलों से खेलेगी श्रीर मीठा नरम-नरम साग खायगी। कोई रात को श्राग के पास हीर गायेगा, तो वह विभोर होकर सुनेगी। नहीं तो सरससराती हवा का गीत सही—वह उसके, रोम-रोम में नहलाती हुई सी जायगी।

सबेरे उठ कर वह पशुस्रों को चारा देगी। प्रभाती के गीत उसे फुसलायेंगे, तो वह नंगे पैरों नदी की स्रोर भाग जायेगी। वहां जब तक मन में स्रायेगा तैरती रहेगी। फिर लौटती हुई धान के खेत से मृिलयाँ स्रोर शालजम उखाइत जायेगी। उसके गीले बाल रूखे ही सूख जायें, तो सूख जायें। उसके फूटते हुए वच चाहे उसकी कमीज में कटोरियाँ सी निकाल दें, उसकी स्रांखों की माधुरी रस घोलती रहेगी। वह गणित के प्रश्नों से नहीं उलमेगों। वह मृगोल की रेखायें नहीं याद करेगी। वह कोष लेकर कविताक्षों के स्रर्थ नहीं द्वं देगी। वह जिधर देखगों, उधर कविताएँ विखर जांएँगी।

श्राचानक मैंने देखा कि मैं पंप चलाये जा रहा हूँ, हालांकि बालटी भर चुकी है और पानी इधर-उधर बिखर रहा है। श्रापनी श्रान्यमनस्कता छिपाने श्रीर पुष्पा के सीजन्य का बदला चुकाने के लिए मैंने श्रापनी बालटी उठाई श्रीर उसका सारा पानी प्रध्या की बालटी में डाल दिया।

'उई।' मैंने उसे कहते सुना, 'मेरी बालटी छू गई।'

'छू क्यों गई ?' मैंने कुछ लिलत और अपमानित होकर पूछा। यह नहीं कि मेरा पहले कहीं तिरस्कार नहीं हुआ हो। तिस्कार तो प्रायः हो जाता है, पर वहीं जहां मैं अपने तीन के पांच करता हूँ। वहा मुफे तिरस्कार की आशा भी रहती है। पर उपकार के बदले तिरस्कार मुफे उतना ही चुमता है, जितना तिरस्कार के बदले उपकार।

पुष्पा ने शायद मेरे छिले हुए माव को मांप लिया, क्योंकि उसने चमा मांगने के ढंग से कहा—में बालटी मांच कर लाई थी। आपकी बालटी मेंची हुई नहीं थी।

यह सुन कर मेरी आत्मा पुन: उदार हो गई। मैंने मन में दोहराया कि बालटी को राख से मला जाय, तब जाकर वह पवित्र होती है। फिर चाहे गलीज फरश पर रख कर उसमें पानी भरो, चाहे चनाई हुई दातुनों के देर पर।

भीरी बालटी मंजी हुई थी। मैंने सबेरे मांजी थी,' मैं भूट बोला। भूट बोलना मेरी आदत है। बिना कारण के भूठ बोलता हूँ। दिन में कई बार बोलता हूँ। यह सुभे श्रच्छा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ।

जो मुँह से भूठ नहीं बोलता, वह मन में भूठ बोलता है। जो मन में भूठ बोलता है, वह मुफ्त से ज्यादा खतरनाफ है क्योंकि वह सच का दावेदार है, इसिलिये वह छोर भी भूठा है।

पुष्पा ने मुस्करा कर बालटी का पानी गिरा दिया और जमीन से मिट्टी उखाड़ कर बालटी की मलने लगी। मैं अपनी बालटी में फिर से पानी भरने लगा।

किसी ने दूर से पुष्पा को पुकारा, 'पणा।'
'आई बापू!' उसने पुकार का उत्तर दिया।
'पानी नहीं भरा!' आवाज आई।
'नहीं बापू!' उसने उत्तर दिया।
'कल्दी कर, सिरमुंडी!'

मैंने उधर देखा तो एक लगा बूड़ा जाट एक कोटी के बरामदे में खड़ा सिर पर पगड़ी लपेट रहा था। एक तो उसकी आवाज ही कर्कश थी, दूसरे उसकी सफ़ द दाड़ी ऐसी नोकदार थी, जैसे उसी से वह मुर्गियाँ भटकता रहा हो! उसकी आँखों का रंग बतलाता था कि उसने रात को ख़्ब शराब पी थी क्योंकि नशा आभी तक उसकी पुतलियों में तैर रहा था। पगड़ी लपेट कर उसने दाड़ी पर हाथ फेरा और पुन: पुन्पा को आवाज दी—जल्दी कर, लाड़ की बच्ची, नहीं तेरा भोंग सेकूँ।

यह देख कर कि मेरी बालटी अभी आधी भरी है, मैं बल्दी-जलदी पंप बलाने लगा। बाट ने पीट मोड़ ली। पुष्पा मेरी ओर दो कौड़ियों का एक दाँव फंक कर मुस्कराई। उसकी मुस्कराहट ने मुक्त से कहा—तुम बेबकूफ हो। बापू की गालियों बेटी को नहीं लगा करतीं। उसके बाद दो-तीन बार मैंने पुष्पा को देखा। न जाने क्यों उसे देख कर मुक्ते गहरे लाल रंग के भखमली फूल याद आ जाते। उन फूलों को में बपचन में अपने कोट पर लगाया करता था।

दो-तीन बार पुष्पा के बापू को भी मैंने देखा— दातुन करते, जूड़ा बांधते या गालियाँ वकते। उसकी सुभ पर कुछ ऐसी छाप पड़ी जैसे बरसात होकर इटी हो और पुराने गले हुए टान के छुप्पर पर से महीनों का सूखा बीट पानी के साथ गल-गल कर टपक रहा हो।

श्राज दफ्तर से लौटते हुए में श्रड्डा नकोदर से फरलाँग मर ही श्राया था कि मैंने देखा सफेद दाड़ी वाला वह बाट मुक्त से दो कदम हट कर साथ-साथ चल रहा है। मैं जरा तेज़ चलने लगा। वह भी तेज चलने लगा। मैंने चाल धीमी कर दी। उसने भी चाल धीमी कर दी।

मुक्ते यह कभी सहन नहीं कि मैं किसी के साथ चलूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं चलता हूँ, वह अपेदा करता है कि मैं उसी की तरह चलूँ और उसी की तरह सोचूँ। पर कोई मेरे साथ चले तो यह मुक्ते भला लगता है क्योंकि वह मेरी तरह चलता है और अपनी तरह सोचता है।

'कहाँ चल रहे हो, बाबूबी ।' पुष्पा के बापू ने मेरा ध्यान अपनी श्रोर खींचने के लिए पूछा।

'मॉइल टाउन' मैंने इस अन्दान में कहा कि वह जान से कि मैं एक मह-स्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, श्रोर सिर्फ इसलिए पैदल चल रहा हूँ कि मुक्ते संध्या के समय पैदल घूमने का शौक है ।

'हम भी नहीं चल रहे हैं। डाक्टर गुरबख्श थिंह मदान को जानते हैं। नह हमारे ही गाँव के हैं। शहर में आकर हमारा उन्हीं के घर डेरा होता है।' फिर मेरे बराबर आकर नह बोला, 'चलो राह चलते एक से दो मले।'

भैंने कहना तो चाहा कि मेरें साथ चलने में उसे चाहे लाम हो, उसके साथ चलने में मुक्ते कोई लाम नहीं, पर इसलिए नहीं कहा कि कहीं दोश्राव पा जाट जोश में श्राकर नेरे दिश का पंजाय बना है।

'श्राप इघर के ही हैं ?' जाट ने अब परिचय बढ़ाने की चेष्टा की 1

'नहीं,' मैंने उत्तर दिया।

'श्राप जालन्धर में कब से हैं १' मेरे साथ चलते हुए जाट ने फिर पूछा। मैंने उचित समक्ता कि वह जितने सवाल पूछ सकता है, उन सब का उत्तर एक साथ ही दे दूँ, ताकि उसकी जिज्ञासा पूरी शांत हो जाय। इसलिए मैंने कहाः—

'मैं दो महीने से यहाँ हूँ। सेक टेरियट में श्रासिस्टेंट सुपरनाइचर हूँ। वेतन एक सौ बीस रुपये हैं। जपरी श्रामदनी हो जाने की श्राशा है। श्रमी ब्याह नहीं हुशा। लड़की देख रहा हूँ। पढ़ाई की चौदह जमातें पास की हैं। तरका-रियों में मुक्ते गौभी पसंद है। फलों में मैं श्राम पसंद करता हूँ। हर इतबार को शरीर पर कड़वे तेल की मालिश करता हूँ। मेरी रोटी एक गढ़वाली पकाता है। उसकी उमर वालीस साल है। मेरे वरतन उसकी लड़की माजती है। उसकी उमर बीस साल है।

यह सब उसे सुना कर मैंने मन में कहा श्रब पूछ, ताऊ, क्या पूछता है ? पर जाट ने फिर पूछा ही, 'क्यों जी, गढ़वाली ने श्रमी तक लड़की का इयाह नहीं किया ?'

यह सीमा थी ! पर मैंने घैर्य नहीं छोड़ा । संतोष-असंतोष अपने घर की चीज़ है। पर पीठ का दर्द जाकर डाक्टर को दिखलाना पड़ता है। मुक्ते अपनी आला पर इस बात का गर्व है कि वह हवा का रुख देख कर फीरन तिरछी से सीधी हो जाती है। मैंने चाट का प्रश्न बिल्कुल स्वामाविक समक्त कर उसका स्वामाविक-सा उत्तर दिया, 'उसकी लड़की विधवा है।'

'म्रान्छा जी, विधवा है। फिर तो वह उसे दूसरी जगह विठायेगा ?'

में इतिहास का विद्यार्थी होता तो गड़वाली से पूछ रखता कि वह अपनी लड़की को दूसरी लगह बिटायेगा या नहीं ? पर इतिहास में मेरी किच तैम्रलंग की लड़ाई तक ही रही है, उससे आगे नहीं । फिर भी बाट को तो उत्तर देना ही था। उसकी मूंछों के बाल ऑगड़ाइयाँ लेने लगे थे। मैंने रास्ता काटने की नीयत से कहा, 'वह देख-भाल तो कर रहा है। आगो लड़की की तकदीर है।"

'सङ्की देखने में अच्छी है ।' बाट ने पूछा।

'देखने में भी अञ्च्छी है और स्वभाव की बहुत मीठी है।' मैंने यह इस-लिए कहा कि कम-से-कम बात में तो रोमांस रहे।

'श्रच्छा जी १' चाट बोला, 'सच पूछो तो सबसे बड़ा गुरा यही है। काम श्रच्छा करती है १'

'काम में वह सुस्त है। हाँ, बातें बहुत करती है।'

'श्रच्छा जी १' जाट बोला 'रगो में जवानी हो तो काम नहीं सुहाता।'

उसकी टिप्पणी का मजा लेते हुए मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आँखों में भूखी किल्ली की सी जलन दिखायी दी। उसके होठ बूढ़ी वासना की लार से गीले हो रहे थे। उसका रस-मंग करने के लिए मैंने रक कर जूतों को काड़ा और कहा, 'इन कन्चे रास्तों पर सरदारजी, जूतों का तो कचूमर निकल जाता है।'

बाट ने मेरे अभिनय और शब्दों की खोर ध्यान नहीं दिया। अपनी ही धुन में कहा, 'बाबूबो, आब आपके गढ़वाली से मुलाकात हो सकती है ?'

'क्यों ?' मैंने उनको श्रोर देख कर पूछा । मुफ्ते लगा कि वासना की लार चू-चू कर जम गई है श्रोर इन्सान के श्राकार में धरती पर रेंग रही है। श्रागर इसे श्राग दिखा दी जाय तो यह यहीं पिघल कर तेल हो जाये।

'मुक्ते एक बमीदारनी की जरूरत है, बानूबी,' जाट ने कहा। 'मैं बमी-दार हूँ। पास के गाँव में मेरी चार एकड़ बमीन है। पाँच एकड़ बमीन जिला करनाल में है। मैं यहां के गाँव का नंबदार हूँ। घरवाली मर गई है। एक जवान लड़की है। उसका ब्याह कर दूँ तो मेरी देख-भाल करने वाला कोई नहीं। घर में एक गाय श्रीर दो मैंसे हैं। घरवाली श्रा जाय तो उसका चारापानी हो जायगा श्रीर मेरी भी दो रीटियाँ हो जाएँगी।' फिर उसने बाँह पकड़कर मिन्नत के लहजे में कहा, 'श्रापके गुगा गाऊँगा सरकार, मेरा यह काम जरूर करा दीजिये।'

वह बोल रहा था तो उसके शब्दों की गूँ व अपना शर्थ मुक्ते शीर ही तरह समका रही थी। वह कह रही थी: मुक्ते श्रीरत के गरम मांस की ज़रूरत है, बाबूजी। मैं चाहे बृढ़ा हूँ, पर मेरे श्रावेती के पास नी एकड़ ज़मीन है। घर में गाय, भैंसे और सब कुछ है, सिर्फ ओरत ही नहीं है। मेरी अपनी हिंड्डमों पर गरम मांस नहीं रहा, पर बूड़ी हिंड्डमाँ गरम मांस का चारा अब भी माँगती हैं। इनके लिए चारा चाहिये, सरकार। एक गरीब की बवानी का सुती कर दीजिये।

किसी तरह गला छुड़ाने के लिए मैंने जाट से कहा — 'गढ़वाली पंजाजियों के लाथ व्याह नहीं करते, सरदारजी। उसका वाप उसे किसी गढ़वाली के ही घर बिटायेगा।' मेरी बात सुनकर जाट जरा टीला हो गया। उसकी मूँ छों के बाल, जो अब तक अंगड़ाइयां ले रहे थे, अब सुस्त होकर कैठ गये। वह ठंढी साँस लेकर बोला, 'कहीं भी काम्याबी नजर नहीं आती। लोग कहते थे कि रिफ्यू जो कैम्पों से मिल जाती हैं। पर में स्वा साल से चक्कर लग-लगाकर हार गया, कोई नहीं मिली। डाक्टर साहब ने एक पहाड़न चार सौ में ठीक की थी, यह भी मेरा दाड़ी देखकर मुकर गई।'

'पर तुमको तो घर की देख-भाल के लिए ही जलरत है न, सरदारजी ?' मैंने कहा, 'एक नौकर क्यों नहीं रख लेते !'

'नौकर उतना काम नहीं दे सकता, बाबूजी ! जमींदार का घर है । चार आने वाले, चार जाने वाले । फिर सेवा के लिए एक गाय, दो मैंसें। इतना कुछ तो घरवाली ही सँमाल सकती है।'

'तो तम चाहते हो कि जनान लड़की आकर तुम्हारे गुर्दे भी ठीक करे और तुम्हारी गाय भैंसों का दूध भी दुहे !'

'वह क्यों दुहे सरकार, वह आराम से बैठे। दूध दुहने को हम क्या मर गये हैं १'

यह उसकी सौदेवाजी थी। इन्सान की सौदेवाजी श्रादम के काल से जल रही है। घरती फल-फूल श्रीर घान उगलतो है, वह उन्हें उखाड लेता है श्रीर सौदा करता है। घरती घातु-पत्थर छिपाकर रखती है, वह उन्हें खोद लेता है श्रीर सौदा करता है। श्रीर वह न चले तो घरती का सौदा करता है, वह भी न चले तो श्रपना ही सौदा करता है।

यह आजमाने के लिए वह अपने को कहाँ तक सीदे में डालता है, मैंने

उपदेश के रूप में कहा, 'इस उमर में कोई मिलेगी भी तो ऐसी ही मिलेगी, सरदारजी, जो पहले कई घरों में घूम चुकी हो, श्रीर जिसे दूसरा ठौर-ठिकाना न हो। ऐसी को र में हाल लोगे ?'

मैंने देखा जाट की मूं छों के बाल फिर ऋँगड़ाइयां लेने लगे हैं। उसने आगो बड़कर मेरी बाँह पकड़ ली ऋौर बोला, 'आपके पास है बाबूजी ? जरूर आपके पास कोई है।'

मैंने नहीं सोचा था कि मेरे शब्दों का यह अर्थ निकल सकता है। थोड़ा मदा पड़कर मैंने स्पष्ट करने के लिए कहा—मेरा यह मतलब नहीं सरदारकी, कि मेरे पास कोई है। मैं तो केवल बात के लिए बात कर रहा हूँ।

'नहीं, बाबूजी, आपके पास जरूर कोई।' जाट ने विनय और अनुरोध के साथ कहा, मेरी पगड़ी अपने पैरों पर समको और मेरा काम करा वो। वो-चार सौ में आपके सिर पर वार दूँगा-एक बार अपने मुँह से कह दो कि है।

मैंने जाट को फिर सिर से पर तक देखा। उसकी मींहें सफेद हो रही थीं। आँ खें छोटी होकर केवल दाग रह गई थीं। गालों का माँस लटक आया था। दाँत आधे टूट चुके थे। जो दाँत शेष थे, उनकी जड़ों में लहू रिसरिशा रहा था बोलते-बोलते उसका थूक दाढ़ों के सफेद बालों में फैल गया था। फिर भी वह स्मासे विश्वास माँग रहा था कि मैं कह दूँ कि है—एक नारी है जो उसके लिए चारा वन सकती है, जो अपना यौवन राँधकर उसे खिला सकती है क्योंकि वह जमींदार है और उसके घर में एक गाय और दो मैसे हैं, और उसकी हिंड्डयों में जितना जोर है, उससे कहीं अधिक उसकी गाँठ में पैसा है।

'बोलो नहीं, बाबूजी ?' जाट ने व्याकुल उत्सुकता के साथ पूछा। 'मैं किसी को नहीं जानता, सरदारजी, 'मैंने धीरे से उत्तर दिया।

मॉडल टाउन अब सामने ही था। पक्की सड़क पर आकर मेरी नजर पुष्पा पर पड़ों जो बराम रे में खड़ी शायद अपने जापू की प्रतीचा कर रही थी।

मुक्ते फिर लाल फूल याद हो आये। मैंने बाट दी ओर देख कर पूछा--'तुम अभी कुछ दिन तो हमारे पड़ीली ही न, एरदारजी ?' 'नहीं जी, हम कल गाँव जा रहे हैं,' जाट ने कहा, 'यहाँ अब किसके भरोसे बैठे रहें १ वहीं चलकर देखमाल करेंगे और नहीं तो बदले में तो लड़की मिल ही जायगी।'

'बदले में कैसे ।' मैंने हैरान होकर पूछा।

'गाँव का रिवाज है, बाबूजी। बरावर की उमर के वर हों, तो दो घर आपस में लड़कियाँ बदल लेते हैं। मैं जाकर अपने जैसा ही कोई घर देखूँगा।'

मैंने देखा पुष्पा प्रतीका कर रही है। बापू जो गाली देता है वह गाली उसे नहीं लगती। पर बापू जो गाली नहीं देता, वह गाली उसे लग रही है।

## मीमांसा

खिर मुकाये विनय घोला, 'भाई छोड़ो यह बात । मैंने इस तरह की मीमां-साएँ करनी छोड़ दी हैं। मेरे ख्याल से ये फिजूल हैं। हम कभी अंदाज़ नहीं कर सकते कि जिस प्राणी के चरचे को लेकर हम परेशान हो रहे हैं, उसने किन परिस्थितियों में, या किन आदर्शवादी भावनाओं के अधीन होकर वह कृत्य किया जिसने हमें—यानी समाज को-एक शॉक दिया; और हमें, जिन्हें अपने खंघों से फुरसत नहीं मिलती, उस प्राणी व उसके आचरण के उत्तर एक लम्बा डिबेट करने का 'सुअवसर' दिला दिया। मनुष्य-मन बड़ा विचित्र है; और आप या हम कभी उसकी तह तक नहीं पहुँच सकते; चाहे लाख अपने को धुरंघर लेखक, प्रगाद विद्वान और गूढ़ मनोवेत्ता समकते रहों।'

नरेश के बदन पर जैसे च्यूँटी-सी रेंग गयी। तिलमिला कर बोला, 'विनय साहब, आप चीजों को जरा आदर्शवादी चरमें से देखने के आदी हैं। यहीं कारण है कि किसी प्राणी के-और वह भी स्त्री के-एक शॉकिंग(आधात देने वाले) आचरण की पृष्ठभूमि में आप आदर्शवादी मावनाओं को रख रहे हैं।'... फिर हम सब लोगों की ओर एक सरकती दृष्टि फेंक वह आगे बोलता गया, 'ज्रा आप सोचिये, एक स्त्री का ऐसा आचरण या कृत्य, जिसके विषय में सुनकर हमें आधात पहुँचता है, क्या किसी पित्र व आदर्शवादी मावनाओं के अधीन होकर किया जा सकता है । और क्या उस घृष्णित तिरस्कार-योग्य आचरण को उस स्त्री ने निविकार मन से किया होगा । क्या उस आचरण के परचात, भी वह स्त्री

निष्पाप-निष्कलंक मान कर देवी-पद पर विभूषित की जा सकती है और समाज के लिए 'आलोचना से परे' मान लो जा सकती ? ... आप बतलाहये।'

हम सब खामीश थे। हालांकि ये प्रश्न हमारी ही शकलों से कियं गये थे, लेकिन हम जानते थे कि हमें इनका उत्तर नहीं देना है। ये प्रश्न विनय के लिए हैं और वही इनका उत्तर देगा।

भीर हुआ भी वही । तीन-चार चुण की एक खामोशो के बाद विनय ने उसी छाहिस्ता टोन में बोलना शुरू किया। उसके बोलने के दंग से लग रहा या कि इस चरचे से उसे दुःख हो रहा है श्रीर वह महत्र किसी कर्त्वय का पालन करने के लिए ही इस बहस में हिस्ना ले रहा है। वह कह रहा था, 'मैं बानता था मिस्टर नरेश, कि श्राप मेरी बात का प्रतिवाद अवश्य करेंगे। श्राप प्रतिवाद करने के लिए मजबूर हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह श्रापकी ज्यादती है या आप का अविवेक, ऐसा मैं नहीं कहता क्यों कि मैं जानता हूँ कि ज्या-दती या अविवेक जो भी हैं वह समाज और उसकी प्रचलित धारणांशों का है जिसने श्रांखें मुँद फतवा दे रखा है कि किसी भी प्राणी—रूप से स्त्री के तिग्स्कार-योग्य त्याचरण करने का उद्देश्य त्र्यमत् के त्यतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, हो एकता है। किसी पाणी के तिरस्कार योग्य आवरण की पृष्ठभूमि में वह तब भी हो सकता है जिसे आप अपने सम्चे तर्क के साथ असत् नहीं कह सकते । तब वह क्या हो सकता है, इसे कदाचित हम जीवन भर नहीं समभ सकते - कम से कम मैं तो अपने लेखकपने के बावजूद अब तक नहीं समभ्त सका हूँ..... 'विनय कुछ रका, फिर नयी साँस लेकर इन सब की श्रीर दृष्टि डाल कर बोला, 'देखिये, मैं श्राप को एक घटना सुनता हूँ जिसका एक पात्र में सहसा ही बन गया था। आप पूरी बात सुनिये और तब एक सही व अ-डगमगाता फैसला दीनिये: मगर ख्याल रिखयेगा कि फैसला देते समय श्राप महत्त मानव होंगे-श्रपनी सामाजिक, राजनैतिक और श्रार्थिक स्थिति से बिल्कुल अलग महन इंसान और कुछ नही......?

हम सब सम्हल कर बैठ गये। इतनी लम्बी भूमिका के बाद कही जाने वाली बात ने हमारे कुत्रहल को जगा दिया था। विनय ने कहना शुरू किया 'बात दो साल पहले की है जब मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थों था। गिर्मियों की छुट्टी में मैं अपने निन्हाल देहरादून गया हुआ था। वहीं एक दिन मोटर स्टेंड पर अपने बचपन के एक दोस्त अल्ताफ़ से मेरी मेंट हो गयी। अल्ताफ़ आठवीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ा था। फ़ेल होकर उसने पढ़ना छोड़ दिया था और एक मोटर क्केशाप में मिस्त्री का काम सीखने लग गया था। मैंने पढ़ना जारी रखा था। इस लम्बे दौरान में मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बन गया और अल्ताफ़ टैक्सी-द्राइवर, जिसकी अपनी निज की दो-एक गाड़ियाँ थीं। वह मुसाफ़िरों को देहरादून से मस्री लो जाया करता था। खैर, मिल कर हम दोनों को बहुत खुशी हुईं। बचपन की बातें ग्रुक्त हो गयीं। विदा होते समय यह तय हुआ कि दूसरी शाम को हम फिर मिलेंगे। और फिर तो इन मेंटों का ऐसा तांता ग्रुक्त हुआ कि मैं हर शाम मोटर-स्टेंड जाने लगा। मुक्ते और तो कोई शग्ल था नहीं। दिन भर पढ़ने व सोने के बाद मैं शाम को मोटर स्टेंड पर अल्ताफ़ से गप-शप लड़ा कर अपने को तरो-ताज़ कर आता था।

ऐसी ही एक शाम की बात है। हर रोज की तरह मैं राँड पर पहुँचा। सो कर आ रहा था, इस कारण वाल भी उलके सुलके थे और कपड़े भी बाती से लग रहे थे। देखा कि अल्ताफ दो सूटेड-बूटेड नव्युवकों से उलक्त रहा है। नव्युवकों के साथ हलका-सा सामान था—एक स्टकेंस और एक विस्तर। पास ही एक सुन्दरी अवती खड़ी थी जिसके चेहरे पर घवराहट के भाव शब्द थे, किंतु जिनसे वह और भी अधिक सुन्दरी प्रतीत हो रही थी। उसकी दृष्टि एक जगह टिकी हुई नहीं थी। वह बार-बार इधर-उधर देखा करती थी।

थोड़ी देर में यहमता-सा होता दीखता अल्ताफ मेरी और मुड़ा । मैंने धीरे से पूछा कि बात क्या है ? अल्ताफ बोला 'वाले लोफा मालूम पड़ते हैं। मसूरी जाने को कह रहे हैं।'

मैंने पूछा - मसूरी जाने को कहने से ये लोफर किस तरह हो गये ? शब्दाफ़ कुछ तेंदी से बोला ' खते नहीं, साथ मैं लड़की ला रखी है।' यि लड़की इनकी बहन या बीबी हो सकती है।' 'वाह रे दिमाग !'श्रक्ताफ़ मुस्कराया 'ये लोग पंचाबी हैं, श्रौर लड़की यहीं की मालूम पड़ रही है।'

ज्रा चुप रह कर मैंने प्रश्न किया। 'तो।'

'तो क्या १' अल्ताफ ने कहा — इस आखिरी गेट से मसूरी ले जा रहा हूँ। पैतालीस रुपये पर बात तय हो गयी है।

मैंने उन नवयुवकों की श्रीर देखा। वे दोनों श्रश्लील ढंग से हँस रहे थे। लड़की सकुचाई हुई एक श्रीर खड़ी मानो सड़क की भीड़ में किसी को दूँद रही थी।

संवेदनशील मैं बहुत हूँ...... उस लड़की की घबराहट ने मेरे मन में उथल-पुथल कर दी ।

सहसा मैंने अल्ताफ़ से कहा—दोस्त एक बात कहूँ जो तुम मानो। आज मुक्ते मसूरी गाड़ी ले जाने दो। मैं इन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। देखता हूँ, तुम्हारा ख्याल कहाँ तक सही है।

श्राह्माफ़ मेरे लेखकपन से श्रान्छी तरह परिचित है। मुस्कराते हुए बोला— 'श्रा गयी लड़की पसंद इतनी देर में १ श्राव श्रफ्साना लिखना चाहते होगे इस पर! श्रान्छा, तो ठीक है। सुम्हीं ले जाओ इन्हें। मुक्ते कोई खास दिलचस्पी नहीं है..... लेकिन हां, ट्राइव कर लोगे १'

'श्राफ कोर्स । तुम चिता न करो ।' मैंने उत्तर दिया । 'बस तो फिर तुम्हीं ले बाश्रो ।' श्रक्ताफ बोला ।

प्रसन्नता की एक लहर मेरे चेहरे पर दौड़ गयी।

इसी रामय एक बूड़ा-सा आदमी वहाँ आ गया। वे दोनों युवक उससे बातें करने लगे।

श्रालाफ ने उन लोगों से कहा—श्राप लोग वैठ जाइये फिर । श्रव चलते हैं। सामान भी रखवा वीजिये।

सामान रखकर वे लोग गाड़ी में बैठ गये। वह बूढ़ा भी बैठ गया। बोला— 'मैं कुट्यालगांव उतर बाऊँगा। वहां से राजपुर होता चला बाऊँगा।' मस्री की नई मोटा-सड़क राजपुर होती हुई नहीं बाती है। मुक्ते स्टियरिंग पकड़ते देख एक नवयुनकः अल्ताफ् से बोला-क्यों उस्ताद, तुम्हारी नहीं है यह गाड़ी १ तुम क्यों नहीं ले जा रहे ही १'

श्रालताफ़ ने जवाब दिया—गाड़ी तो यह मेरी ही है। यह मेरा ड्राह्बर है। मेरी एक दूसरी गाड़ीं सहारनपुर से था रही है; उससे मेरे घर के लोग था रहे हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। यह मजबूरी है, घरना मैं ही चला चलता!

वे संतुष्ट से दीखे।

श्रस्ताफ़ के हाथ का इशारा पा मैंने गाड़ी आगे बड़ायी।

तृत्नालगांव गेट पर पहुँच कर मैंने गाड़ी एक स्रोर खड़ी कर दी श्रीर गाड़ी से टतर पड़ा। गेट खुलने में श्रभी देर थी। वे दोनों युवक श्रीर बूढ़ा भी गाड़ी से बात करते-करते उतरे, श्रीर कुछ दूर निकल खड़क के किनारे जनाये हुए चूने-पुते पत्थरों पर बैठ कर बातें करने लगे। मैं पास की दुकान की बेच पर बैटा गया। नवयुवती कार में श्रकेली बैटी रही।

गेट खुलने में पांच मिनट रहने पर मैं उन लोगों को गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहने उनके पास गया। देखा, वह वह दोनों युवक सामने रखें श्रंमें बी शाराव के एक श्रद्धें में से पो रहे हैं बूड़ा श्रोठों पर जीम फेर रहा है। मुक्ते देखकर एक ने पूछा—क्या बात है।

मैंने वतलाया—गेट खुलने वाला है। स्नाप लोग गाड़ी में बैठ जाय। वह स्नपने साथी की स्नोर देख सुकते बोला— द्वम चलों हम स्नाते हैं।

सही बात क्या है, मैं समझने को कोशिश कर रहा था, किन्तु उनके संबंध की मेरी कोई भी धारणा अभी तक पुष्ट नहीं हुई थी।

उनके पास से आकर मैं गाड़ा में बैठ गया। युवती मेरी ओर देखने लगी जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा उसने अपनी दृष्टि दूसरी और कर ली। मेरे चेहरे पर मुस्तराहट आ गयी।

पीछे पीहें दे लोग भी द्या रहे थे। कार के पास आकर बृहा बोला—अच्छा तो सहब, में अब बाज सा

गुल्हों में से एक दोला—हाँ, तुन श्रव बाश्रों। परतों हम लौटेंगे। तब वहीं होटल में मिल लेना हमसे। चुढ़े ने फिर कहा, 'अञ्छा, जरा बिटिया से पूछलूँ। कुछ कहना तो नहीं है उसे।'

'हाँ-हाँ, पूछ लो।'

बूढ़ा कार की खिड़की के पास हो गया। लड़की ने बहुत धीर से कहा, 'तुम चारहे हो मामा।'

में बाहर की श्रोर इस तरह देखने लगा जैसे मेरे श्रास-पास कोई नहीं है। बूढ़े ने कहा, हाँ, 'क्यों घर पर कुछ कहना तो नहीं है ?'

लड़की ने एक ठंडी-सी सांस लेकर कहा, 'नहीं, कुछ नहीं। माँ की समभा देना कि मैं परसों तक अप्राजाऊ गी। और दीबू को मेरा प्यार कह देना। बस।'

बुड़ा विड़की पर से हट गया, और युवकों के पास आकर बोला, 'साहब मैं आब बाता हूँ।' फिर कुछ इक कर किमकता-सा बोला, 'बी मिहरबानी होगी। यह मुफ्ते दे देते।' उसका इशारा युवक की पैंट के जेव में पड़े आदे की आरे था।

उस युवक ने हँसते हुए दूसरे युवक की ख्रोर देखा। दूसरे युवक ने मुस्करा कर ख्रांग्रे जी में कहा, 'दे दो। इस शैतान से पिंड छूटे।'

पहले युवक ने जेव से श्रद्धा निकाला श्रीर मुँह लगाकर खड़े ही खड़े गट-गट कर पीना ग्रुक कर दिया। जब उसमें थोड़ी छी रह गयी तब यह श्रद्धा उसने बूढ़े को दे दिया श्रीर कहा, 'श्रव बाश्रो। गो श्रान। गी...गीन विद् द् विंड...श्रीर बेहूदा तौर से हंसने श्रीर हाथ से चले बाने का हशारा करने लगा।

बुढ़े ने प्रसन्नमुख से वह चपटी-सी शीशी ली और मेरे गाड़ी स्टार्ट करने पर पीछे की ओर मुड़ गया।

गाड़ी तब कोल्हू खेत टोट-बार के नीचे की कैंचियों पर पहुची थी कि उन दोनों युवकों की भद्दी हँसी सहसा तेज हो गयी। अभी तक मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा था। (श्रभायवश उस गाड़ी में ड्राइवर के सामने वाला ियर-ग्लास-मिरर भी नहीं था) किन्तु पिछली सीटों पर जो बुळ हो रहा था, उसका अनुमान मैं गाड़ी ड्राइव करते-करते ही लगा रहा था। इस बार हँसी तेज होने पर, चौंक कर मैंने पीछे की छोर देखा। उन दोनों अवकों के बीच वह अवती ऐसी लग रही थी जैसी दो हिंसक बाजों के बीच कोई भयभीत कब्तरी। दोनों अवकों ने उसके गले में हाथ डाल रखे थे। अपनी किसी कुत्सित चेष्टा में अपल होने पर ही वे इस बुरी तौर पर हैंस रहे थे। उस अवती के चेहरे पर जो भाव था-छौर अपनी इस शर्मनाक परिस्थित को मेरे हारा भी देखे जाने पर उसके चेहरे पर जो भाव आग गये—कुळ बुगा के, कुळ विवशता के से छौर तब लज्जा, मेंप व आत्म-ग्लानि के...मेरी इच्छा हुई कि गाडी रोक कर उन दोनों दुष्टों की अच्छी तरह भरमत कर, उन्हें धक्का दे खड़ में दकेल हूँ। शैतान कहीं के !...

पंछि मुड कर मेरे देखने पर शायद उन्हें भी कीघ हुआ। एक अवक कुछ कुपित स्वर में बोला, 'ए खोता (गमें) पीछे क्या देखता है। अपना काम कर। क्रीध मुक्ते भी इस बात पर आ गया, लेकिन अपनी परिस्थिति का विचार कर मैं खामोश ही रहा और निर्विकार भाव में ड्राइवर करता रहा।

कुछ समय के लिए उनकी हँसी बन्द हो गयी। गाड़ी में खामोशी छार गयी। लेकिन शाम के ग्रंघेर के फैलने के साथ ही उनकी वृश्चित हँसी फिर बारी हो गयी— शायद पैशाचिक भी। ग्रौर मैंने गाड़ी की रफ तार तेज कर दी-काफी तेज जिससे हम मस्री जल्दी पहुँचा बायँ, ग्रौर रास्ते की लम्बाई के कारण उस बेचारी युवती को उन दुष्टों की ग्राधिक यातन ना सहनी पहें ...

(यह मैं भूल गया था कि उस बेचारी को तो परसों तक उन देवदूतों) के साथ निवास करना है।)

मुक्ते से आगे तीन-चार गाडियाँ थी, लेकिन मसूरी मोटर-स्टेंड पर जो गाडी पहली पहुँची, वह मेरी थी।

गाड़ी एक श्रोर पार्क कर मैं उन लीगों के पात आया श्रीर बोला, 'श्राप लोग शायद पहली बार श्राये हैं मसूरी ? कहिये, मैं कुछ काम श्रा सकता हूँ श्राप के ?' उन्होंने कुछ अचरज से मेरी आर देखा। फिर एक बोला, 'एक-दो रिक्शे कर दो हमारे लिए।'

में जानता चाहता था कि यह लोग जाते कहां है। सो पूछा, 'रिक्शे कहां तक के लिथे किये जायँ।'

उन्होंने एक होटल का नाम बताया। कहा, उसमें एक कमरा रिज़र्ब है उनका।

मैंने कुछ हँस कर कहा, 'होटल टीक नहीं चुना आपने। और तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्या बदनाम है। आप जैसे शरीफ़ व घर-बार वाले लोगों के लिए टीक नहीं है।'

दोनों युवक भ्राचकचा कर मेरे मुँह की श्रोर देख एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने श्रांग जी में दूसरे से कहा, 'द् डेविल इज वेल इन्फार्मड (शैतान की श्राच्छी जानकारी है)।'

सुफे हॅंसी आने को हुई। किटनाई से में आपने को रोक पाया। एक ने मेरी बात का उत्तर दिया, 'आव तो कमरा रिजर्व कर लिया है।

दो-तोन दिन काटने हैं, काट देंगे। कीन सी उम्र बितानी है।'

सुन कर मैं बोला, 'ठाक है । मैं रिक्शे ले खाता हूँ।'

डन लोगों के लिए दो रिक्शे तथ कर उन्हें मैंने मोटरस्टैंड से रवाना किया। जाते समय मैंने एक अन्यविष्ण कार्य कर डाला। उन्हें विदा-नमस्ते करते समय मैंने उस युवती को भी नमस्ते कर दी। वह युवती सकते में आ गयी। मेरे अभिवादन का उत्तर तक न दे सकी। मुँह फाड़े मुफे देखती रह गयी। वे युवक इस चीज को न देख पाये।

घंटा-एक के लगभग किकोग पर ही टहर मैं भी उसी होटल में पहुँचा। वहाँ का मैने जर भेरा परिचित था। वह मेरा परिचित न भी होता तो भी कोई ख्रांतर न पड़ता। उससे मालूम हुआ वे दोनों अनक और अवती वहीं ठहरे हुए हैं। दोनों अनक कहीं बाहर गये हुए हैं। मैंने यह अनसर ठींक समभा और कमरे का नम्बर मालूम कर उस और बढ़ा।

दरवाना खरखराते ही युवती ने दरवाजा खोल दिया। मुक्ते देख श्रीर पह-

चान कर तथा वहां उपस्थित देख वह कुछ आशंकित सी हो गई । केवल बोल पायी 'आप !'

उसकी घवरायी मुद्रा देखकर मैंने कहा, 'जी हाँ, मैं ही हूँ । आप घवराहये मत । मुभसे आपका कोई अनिष्ट न होगा।'

उसे कुछ विश्वास हुन्ना दीखा, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। मैंने खड़े-खड़े ही कहा, 'देखिये, समय बहुत कम है। मैं न्नापते कुछ पूछना चाहता हूँ। न्नाशा है न्नाप बतलाने में कोई संकोच न करेगी।'

बहुत सरल भाव से वह बोली, 'पूछिये, क्या बात है।'

'ज्ना की जियेगा,' मैंने कहा, 'है तो यह मेरो अनाधिकार चेषा, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण मजबूर हूं। इन जैंटलमैनों को देखकर मुक्ते कुछ सन्देह होता है। मलेमानुष नहीं जान पड़ते। ये आपफे सम्बन्धी भी नहीं जान पड़ते। फिर आप इनके साथ कैसे आयीं। क्या ये लोग आप को जबरदस्ती या किसी जाल में फँसा कर अपने साथ लाये हैं।'

मैंने देखा, युवती का सुन्दर मुँह पीला पड़ गया। कुछ काँपते स्वर में वह बोली, 'लेकिन श्राप यह सब क्यों जानना चाहते हैं ?'

मैंने उत्तर दिया, 'केवल इस कारण कि मैं इंसान हूँ। आप इस समय मुसीबत में फँसी दीखती हैं। इंसानियत के नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। और मैं सगण्या हूँ एक में मत्द लेने में आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना ना है। कि में तो एक माई के नाते अपनी सेवाएँ आपको दे रहा हूं।'

डसकी आँखों में आँद छलछला आये। सके दु:ख हुआ। मैंने कहा, 'यदि मेरी बात से आप को दु:ल हो रहा है तो आप रहने दीजिये। मेरा इरादा आपको दु:ल पहुँदाने का नहीं था। इस अकार के अनुवित अरन करने के लिए में आप से लगा नाहता हूँ।'

मेरी बात सुनकर उसने अपने आँए पोंछ लिये। कुछ देर चुप रह अपने को

संयत कर वह बोली, 'नहीं, मुफे दुःख नहीं हुआ। आपकी बातों के अपनेपन से में अपने आँख न रोक सकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि मुफसे कभी कोई इमदर्दी जता सकता है—और यह भी भाई के नाते।'

इसके बाद उसने बहुत करुण हंग से श्रपनी कहानी सुनायी - कहानी जो नयी नहीं थी। वह मध्यम अरेगी के एक गृहस्थ की लड़की थी। पिता कई संतान छोड़ कर मर गये थे। ये चार-पाँच भाई -बहन अपनी विधवा मां के साथ अपने मामा के यहां रहते थे। पहले तो गुजारा जैसे तेसे कर हो ही जाता था, लेकिन लड़ाई के बाद महँगाई बढ़ने के कारण माना ने अपनी बड़ी मांजी के बढ़ते यौबन ऋौर रूप को परिवार की ऋामदनी का साधन बनाने की चेष्टायें करनी प्रारम्भ कर दी। शुरु में लड़की और लड़की की मां दोनों को यह बात श्रात्यन्त नागवार गुजरी । भाई (श्रीर मामा) से छिप-छिप कर वे दोनों रोयीं. किन्तु प्रकट उसका विरोध न कर सकीं। विरोध श्रगर करतीं भी तो जाती कहां ?...पेट पर पट्टी बांध कर तो वे लोग जी नहीं सकते थे !... छोर फिर उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी थे -- अशोध और अज्ञान, जिन्हें दुनिया के इस क्रय-विक्रय का कुछ भी ज्ञान नहीं था... ऋीर फिर संसार में कय-विक्रय तो लगा हो है। रोटी व मौतिक सुविधाओं के लिए प्रत्येक प्राणी अपने को बेचता है-उसे बेचना पड़ता है। कुछ अपने समय को बेचते हैं, कुछ अपने दिमाग को, कुछ अपनी मिहनत की, कुछ अपनी कला और दस्तकारी को कुछ अपने धर्म-ईमान को और कुछ अपने शरी को...और शायद ये ही सबसे अमारी प्राणी होते हैं। वह भी अभागी थी, तभी तो अपने परिवार की जीविका के लिये उस बेचारी को इस पृश्चित व्यवसाय की बलात अपनाना पड़ा। पहली बार किसी बृद्ध-से सेठ ने उसके रूप-यौवन का सीदा किया था, श्रीर श्राज दूसरी बार पंजाब के ये उछ खल युवक उसके साथ खेलने के लिए उसे यहां—मस्रो — ते आये हैं, मामा की जैव अच्छी तरह गर्भ कर...वह आंचल से मुँह टांव फूट फूट कर रोने लगी।

अपने प्रश्नों हारा उसे बलाने के कारण, मुक्ते अपने अपर बहुत खीन

श्रायी। क्यों मैंने यह सब पूछ कर उसके घावों को कुरेदा ?...पुरुष होने पर भी मनुष्य की इस विवशता व श्रसमर्थता पर मेरे श्राँस श्राये बिना न रहे। संसार में हमें कितना लाचार बनाकर भेजा गया है! चाहने पर भी हम सीघा सचाई का जीवन नहीं बिता सकते!...हम श्रपने को कछुवता से दूर नहीं रख सकते!...श्रपनी ही तरह दुःखी श्रीर पीड़ित प्राणी की सहामता नहीं कर सकते!...श्रपनी समवेदना श्रीर सहानुमृति तक व्यक्त करने का श्रिधकार हमें नहीं है।

मुफे रोते देख उसके आसू रकने लगे। एक फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर अत्यन समफदार व्यक्ति की भांति वह बोली, 'देखिये, मैं कितनी अभागी हूँ।' अपनी इस बेकार की कहानी से आप को भी दु:खी कर दिया।'

मैंने कुछ भी उत्तर न दिया, चुप रहा।

बहुत वेदनाजन्य स्वर में उसने कहा, 'मजबूरो सब कुछ करा देती है। छोटे भाई-बहनों और मां के वास्ते ही यह सब करना पड़ रहा है।' फिर कुछ इक कर कहा, 'अगर मैं आपकी तरह लड़का होती तो फौज में या नेवी में मस्ती हो जाती।'

सुनकर बहुत आघात पहुँचा। मैं ईश्वर की दुनिया के इस चलन को सोचने लगा—यह सब क्या हो रहा है ? ...क्यों हो रहा है ! ... ग्रीर कव तक होता रहेगा ! ... यह भूख, यह रोटी-कपड़े की समस्या, गरीबों का पिंड क्या कभी न छोड़ेगी ! ... यह युवती वो आब अपने परिवार के रोटी कपड़े के लिए अपने को बेचने को विवश है, यह क्यों ! ... क्या दुनिया से शराफत उठ गयी है ! क्या गरीबों इस परिवार पर अपना साथा इसलिए किये हैं कि वह अपनी इण्डत बेचकर अपना पेट भरे ! ... यह कैता ईश्वरत्व है ! ... यदि ईश्वर अपनी सृष्टि को जीवित रखने में असमर्थ हैं तो वह इसे खत्म क्यों नहीं कर देता ! अस्व हायों और दुलियों को इस तरह तिल-तिल कर जलाने में उसे क्या सुख मिल रहा है ? ...

मैंने साइस कर कहा, बहिन पाप का निस्तार पाप से ही होता है। कांटे

कों कांटे से ही निकाला जाता है। अगर अनुजित न समभो तो मुभ पर विश्वास कर इसी समय यहाँ से निकल चलो। माना संसार में पैसा बहुत वड़ी जी है, लेकिन इस पर भी यह अधिकार किसी भी ज्यक्ति को नहीं है कि वह जैसे से एक दूसरे ज्यक्ति की इज्जत खरीदे। ये दोनो आदमी शैतान हैं और इसी योग्य हैं कि इनसे शैतानियत ही बरती जाय। जब तक ये लोग जौटते हैं, तब तक हम यहाँ से दूर निकल जायेंगे। कल, राजपुर से मैं आपको आपके गांव, आपके भाई-बहनों के बीच पहुँचा दूँगा। में स्वयं नहीं जानता, उस समय मेरे आन्दर इतना सब कहने व करने का साहस कैसे आ गया।

डसकी श्रांखें फिर डवडवा श्रायों, 'श्राप मनुष्य नहीं, देवता हैं' वह बोली, 'मेरे लिए इतना कप्ट उठाने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं तो चांडालिनी हूँ। श्रापके उपकार को ग्रहण तक नहीं कर सकती।'

में उसकी बात का आशय न समक पाया। बोला, 'मैं आप का मतलब नहीं समक सका।'

लगभग रोते-से स्वर में वह बोली, 'इस बले कपाल को लेकर दुनिया में आई हूँ। अपने दुर्भाग्य से आपको परेशानियों में कैसे डाल दूँ? फिर पापिन तो हूँ ही, अब घो खेवाज़ कैसे बन बाज ? जो लोग मुफे पैसा देकर यहां तक लाये हैं, उनको खुशी के लिए सब कुछ करना मेरा कर्त व्य है। यदि उनके साथ इस तरह छुल करूँगी तो ईश्वर के सामने क्या मुँह दिखाऊँगी? आब ईश्वर ने ईस अवस्था को तो पहुँचा दिया है, कल अगर इससे ज्यादा तुर्गित करेगा तो वह भी सह लूँगी, लेकिन इस पापी पेट के लिए इस तरह छुल-कपट करने को शायद मैं न सह पाऊँगी।'

में इस तरह खड़ा रह गया जैसे सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया हो। कुछ हिम्मत बटोर कर मैंने कहा, 'यहां से निकल चलने पर आप अपने को एक पाप से तो सुरिच्चित रख सकेगी। इसे क्यों नहीं सोचतीं आप ?'

एक चारा चुप रह कर वह बोली, 'एक पाप से बचने के लिए दूसरा पाप करना तो ठीक नहीं हो सकता । फिर इस तरह कब तक अपने को सुरिव्य रह सकूंगी ! यदि ऐसा ही होता तो ये दिन क्यों देखने पहते !' उसने फिर कहा, 'मैं जानती हूँ, मैं कुपथ पर बड़ रही हूँ, लेकिन यह सब अपनी इच्छा से तो नहीं करना पड़ रहा है। यह तो मजबूरी है। परन्तु इस तरह छुल करने के लिये तो मैं मजबूर नहीं हूँ...दूसरे जब मेरा शरीर पिवत नहीं रह गया है तो ऐसा छुल करने से क्या बनेगा? भाग्य ने इस कीचड़ में दकेला है, अब तो निकल सकना मुश्किल है। इस अपवित्र शरीर की थोडी-सी रज्ञा के लिए अपने सिर पर लदी पार्यों की गठरी का बोक्त न बढ़ाना चाहूँगी।'

कोघ की एक तेज लहर मेरे सारे शारीर में दौड़ गयी—विचित्र है यह देवी भी !...पाप-पुराय की ज्याख्या तो कर रही है, परन्तु यह नहीं कर सकती कि अपने को इन नर-राज्ञसों से बचा ले — जितने भी समय के लिए हो सके, उतने ही समय के लिये । जान-बुक्त कर विषयगा बन रही है.....

मैं कुछ कहने ही वाला या कि वह जैसे मेरे मावों को ताड़ कर वोली, 'श्राप मुक्त पर बहुत नाराज़ हो रहे होंगे—में हूँ ही इस लायक। लेकिन क्या करूँ १ यह कम्बस्त हृदय ग्रापकी बात किसी तरह स्वीकार नहीं करता... ग्राप श्रव जाहये। वह लोग ग्राने ही वाले होंगे। मुक्ते हसी कुपथ पर चलते रहने के लिए छोड़ जाहये। कुछ प्राणी शायद इसीलिए बनमते हैं। श्रापने मुक्ते जो स्नेह ग्रीर समवेदना दी है उसे मैं जीवन भर न भूल सकूँगी। ईएवर से प्रार्थना है कि वह श्रापको सबैव सुखी रक्खे। श्रव्हा, नमस्ते।'

कुछ त्त्रण खामोश रह, चुनचाप हाथ जोड़ कर मैं दरवाजे की स्रोर घूम गया.....

विनय सहसा रक गया। फिर बोला, 'बस। घटना इतनी ही है। इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। यह तो बात की बात है कि उस तमाम रात और उसके बाद भी कई दिन तक मैं इसी सबपर विचार करता रहा। और मैं अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका हूँ। मैं सम्भा ही नहीं सका हूँ कि उसके उस आनरण के लिये उसे किस भावना ने प्रति किया-गत् ने या असत् ने ?...जान बुक्त कर पाप-पंक में पूँछने के लिये वह वहाँ रपा, लेकिन उन लोगों से छुल कर अपना शरीर बचाना उसे नहीं दचा...पापास्मा की संज्ञा तो उसे नहीं दी जा सकती, पर देवी की संजा ?...क्या इस योग्य वह थी ?.....फिर सोचता हूँ कि वह देवी ही—चहुत्र-सी देवियाँ विश्वगा भी होती हैं न...'

ग्रीर विनय ने ग्रापनी बात समाप्त कर दी।

नरेश ने प्रतिवाद के लिए स्वर ऊपर उठाया। वह बोला, 'ग्राप मूल रहे हैं बिनय साहब कि वह स्त्री थी ग्रोर स्त्रियां तो...' ग्रार श्राचनक भगवान जाने उसे क्या हो गया कि उसका तीव्र स्वर गिरता चला गया, यहाँ तक कि वाद के कुछ शब्द उसके श्रोठों तक ही सिमट कर रह गये। उसकी उठी दृष्टि नीचे भुक गई ग्रीर वह घीरे से स्वामीश हो गया।

इम लोग इस्ब-मामूल खामोश थे।,.....

पं० सुधाकर पांडेय बन्मकाल रचनाकाल १६२७ ई० १६४६ ई०

## डाक्टर ईनफैनसाई का स्मागत

श्रीर कुछ तो जिल्हा में न कर पाया, मिनी श्रीर परिचितों की संख्या निश्चय ही श्रापने सानित्य में श्रानेवालों से अधिक बड़ा पाया हूँ। इन मित्रों श्रीर परिचितों में स्वर्गाय जगत सेठ, भारतेन्द्र, जयशहर, 'प्रसाद' बाबू राव विक्तु पराइक्तर श्रादि के श्रामिनव संस्करण श्रीर श्रवतार हैं। पर कुछ माने में वे उनसे भी भिन्न हैं, जिनमें एक यह कि सभी श्रपने युग से चार डग आग हैं। कोई जगत सेठ से बड़ा प्रयोगिक श्रार्थशास्त्री, कोई 'प्रसाद' से बड़ा कवि श्रीर किसी की लेखनी ऐसी चलती है, जिसके कारण ही वह पत्र बिक पाता है, जिस यत्र से सेकड़ों की रोजी चलती है। इन मित्रों में से एक-दो तो ऐसे हैं जो कुशल व्यवसायी, श्रप्रतिम साहित्यकार श्रीर श्रम्तुपूर्व पत्रकार एक साथ उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सब वस्तुश्रों के लिए मुल्ला की दूकान।

इन मित्रों में जो सर्वाधिक विद्वान, सर्वगुग्यसम्पन्न सफल पत्रकार तथा कान्त-दर्शी विचारक श्रीर मीलिक चिन्तनकर्ता एक साथ ही हैं, उनका नाम है, नन्दे-श्वर कृष्णात्र । उनसे प्रायः सुक्तसे भेट इसलिए हो जाया करती है कि उनके कार्यालय के मार्ग पर मेरा श्रावास स्थित है। गली में थोड़ा घूमने का कह मेरे रनेह के कारण वे उठा लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे अपने मित्रों के लिये बड़ा से बड़ा त्याग करने में नहीं हिचकते। यह तो साधारण बात है श्रीर में ही उनके मित्रों में से एक मात्र ऐसा हूँ जो उनकी प्रतिभा का सम्मान कर सकता हूं, क्योंकि श्रीर लोग उनकी महत्ता सम्भ ही नहीं पाये हैं।

कभी-कभी तो वे इसके कारण इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है कि मेरी यहाँ वैसी ही स्थिति है जैसी को हन्दर की किसी अन्थे, मूक और बाहरे के हाथ में पड़ने से हो सकती है।

धारे-धारे उन्होंने अपनी छूपा सुभवर इतनी बड़ा दी कि चार-चार,पाँच-पाँच घरटे मेरे यहाँ जमने लगे और अपनी प्रतिभा के सम्बन्ध में नित नूतन कहानियाँ सुनाते रहते। व्यवसाय इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि वे सास्वक जीवन व्यतीत करना चाहते थे, और सास्विक जीवन उनकी दृष्टि में आज साहि-त्यकार और पत्रकार का हो हो सकता है।

ष्टाव वे यह जीवन भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में इस पवित्र दोत्र में भी साधना के साथ कुष्णमुखी व्यापार करने वालों की बाद ग्रा गई है। वे श्रव केवल पान को दूकान खालकर किसी प्रकार ग्रपना जावन व्यतीन करना चाहते हैं।

कल वे मेरे यहां छाये थे श्रीर इस बात की चर्ची की थी कि जब सेठ पखानिया की साभेदारी में वे रेशमी बस्त का व्यवसाय शवाई में करते थे, तमी बहां की चीनी भाषा के पत्रों में उनकी रचनाएँ छुपती थीं, उनका चित्र छुपता था, उनके सम्मान में गोष्ठियां होती थीं श्रीर उनपर श्रीर उनके साहित्य पर वहां के बड़े-बड़े श्रालोचक प्रशंसात्मक श्रालोचना लिखा करते थे। उनकी साहित्य की प्ररेखा एक चीनी समाजसेवी साहित्यिक महिला से मिली थी। उसने ही उनका प्रचार श्रीर प्रसार चीनी साहित्य में किया। पर जापानी युद्ध में वह मारी गई। इसलिए समी काम-काज एवं व्यवसाय छोड़कर मन न लगने के कारण वे पुन: श्रपनी मातृभूमि मारत में चले श्राये तभी से राष्ट्र-भाषा की सेवा कर रहे हैं।

उनकी रचनाएँ पुस्तकाकार इसिलये नहीं छप सकी कि हिन्दी का प्रकाशक वेईमान है। उनको वेईमानों से उतनो ही चृणा है जितनी मछली को घरती से, पानी को आग से और भारत में शास्त्रीय संगीतकार को हारमोनियम से। पत्रों में वे इसिलये नहीं लिखते कि उनके स्तर का साहित्य हिन्दी पत्रों में छपता। नहीं और न हिन्दी पाठक अभी इतना प्रचुद्ध हो सका है कि उनकी रचनाओं का रस ले सके।

साधारण आदमी हूँ। साहित्य-चर्चा और मित्रता मात्र से ही यदि जीवन चल सकता तो मुक्ते कोई आपित न होती, पर उन्होंने मेरा घर चंद्रुलाना समफ लिया या और मुक्ते परम मूर्ख। इसी बातचीत के सिलिसिले में मैंने कहा कि कनप्यूयस की डायरी में, जिनका अप जी में अनुवाद अभी बटेंन रसेल नामक प्रकाशक ने करवाया है, एक भारती लेखक की चर्ची है और सम्भवतः नाम दिया गया है, नन्दी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ऐसी मुस्कराहट के साथ जिसमें विश्वास और उपेना का सम्मिश्रण या उन्होंने कहा—आपके सामने चीन का नन्दी उपस्थित है। वहां मुक्ते लोग इसी नाम से जानते थे। मेरी विदाई में जो आयोजन किया गया था उसका समापतित्व उन्होंने ही किया था।

मैंने पुन: कहा—उत डायरी में डाख्टर इनफेनसाई की भी चर्ची की गयी है जिन्होंने नन्दी साहब के स्थागत—ग्रायोजन में श्रत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया था।

उन्होंने कहा—हाँ हाँ, मेरी गत चीनो प्रेयती का वह भाई है और इस समय तो वह चीन के सब्धे ह कहानोकारों में एक हैं वह प्रगतिवादी रचनाएँ करता है और माश्रो का एक तरह से तो साहित्यक सलाहकार ही है। वह मेरा बड़ा छत्त है। मेर ही साथ रहने से तो वह प्रकाश में आ सका। पर श्राज भी जब इतने बड़े पद पर वह वहुँच गया है, मेरी कृतजताश्रों के प्रति नत मस्तक रहता है।

उन्हें मैंने पती के लिये दवा लाने का बहाना बना तत्काल बिदा किया श्रीर तीन-चार घरटे पश्चात् पुनः उनके घर पर गया।

वे अपने घर में चटाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं रखते थे। वर्तन चीनी मिट्टी के थे, पर सिल्क के दो-तीन कुरते और धुले पैजामे अश्वय टींग रहते। इसका मूल कारण यह था कि सिल्क पहनने का उन्हें अभ्यात हो गया था और उनके शब्दों में सादे जीवन से उन्हें अत्यन्त प्रेम था। उनकी पत्नी के शरीर पर एक भी अलंकार नहीं था। वह इसलिये कि वे आज के सुग में कोई खतरे की वस्तु घर में रखना नहीं चाहते थे, अत्यप्त बैंक में ही सब कुछ रख छोड़ा था। अपना सात। लाख सपया भी बैंक के स्थायी खाते में १३ वर्षों के लिये जमा

कर दिया था। डेड़ सौ उन्हें वेतन मिलता था जो उनके शब्दों में ढाई सौ था। सन्तान न होने के कारण किसी प्रकार उनका खर्च तो चल जाता था, पर वे इतने बड़े दानी भी थे कि एक लाख का व्यान गरीबों में गुप्त रूप से वितरित कर दिया करते थे, क्योंकि उस दान को वे दिखावा समभते थे जो नाम कमाने के लिये प्रकट रूप से दिया जाता है।

मैंने उनसे बनकर कहना प्रारम्भ किया — भाई; किसी ने प्रगतिशील साहि-त्यकारों की सूची में मेरा भी नाम चीनी दूतवास में भेज दिया है। बीच में में ही मेरी बात काटकर वे बोले-मुक्तसे पूछा गया था, मैंने आपका भी नाम भेज दिया।

मैंने भहा - वड़ी कृपा की ग्रापने । परन्तु ग्रापके जाने के पश्चात् एक पत्र मेरे पास स्राया जिसमें लिखा था कि चीनी दूतवास के सांस्कृतिक सलाहकार डाक्टर इनफैनशई सारनाथ आये हुये हैं। वे कल एक बजे दिन में मेरे घर पर मुभासे मिलना चाहते हैं। क्या उस समय मैं उनसे मिल सकूँगा १

मैंने आपके मकान का पता दे दिया इस कारण कि आपके स्वागत के श्रायोजन में भाग लेने वाले सम्भवतः यही रहे होंगे और दूसरी सुविधा यह होगी कि आप चीनी के जाता हैं, इसलिये कार्य सरल हो जायेगा।

उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया संभव है, उस नाम के कोई दूसरे सजन हों। अभीर मैं तो चीनी लिख-पट भर सकता हूँ, क्यों कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही के प्रेम के कारण मैं सर्वत्र यहां तक की अपनी प्रेयशी से भी हिन्दी में ही बात करता था। दूसरी वात यह है कि यदि हम हिन्दी में उनसे वात न करेंगे तो वह समभेगे कि हमारे मीतर राष्ट्रीयता की पूर्ण भावना अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई ।

'यह सब तो आपका काम है, पर उनके स्वागत की क्या व्यवस्था करनी ्होगी ११

'वह सब मेरे ऊपर छोडिये। बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर मिल रहा है। ऐसा अयोजन तो रोज चीन में मैं किया करता था।

'तो मैं जार्ज १' 'हाँ, १२ बजे ही आप जाहचेगा।'

में उस समय वहाँ इसलिए नहीं कक पाया कि उसी समय सायंकाल नगर विख्यात सेठ रामरखा के पुत्र मनबोध की दूकान पर नित्य जाता हूँ। हम दोनों थोड़ा समय दूकान के मीतर बैठकर गप-सड़ाका करते हैं फिर नौका पर ठरवई-पानी के लिए निकल जाते हैं। मीतर हम बैठते, बाहर सोने-चाँदी, जवाहरात की विकी होती। मीतर की खिड़की से बाहर सड़क का भी दूरय दिखाई पड़ता। ग्रांज मेरे मनबोध कहीं गये थे, पर उन्होंने कहला रखा था। क मैं उनकी वहाँ प्रतीचा करूँ। कोई काम भी तो नहीं था, मसनद के सहारे पड़ रहा।

श्राघ घरटे भी न बीते होंगे कि एक परिचित श्रायां कान में श्रायी, मैं खिड़की से देखने लगा।—मैं एक नेक्लेस बनवाना चाहता हूँ, किसमें बहु-मूल्य नवरन जड़वाना है। नवरत मेरे पास हूँ। ज्योतिषी लोग भी क्या बला है। क्या श्राप श्रपने यहाँ की डिजाइन दिखा सकते हैं। बूढ़े सुनीम ने खाँसते हुए डिजाइन की काणी सामने रख दी। थोड़ी देर तक उसे खोलकर वह सज्जन देखते रहे।

फिर उन्होंने कहना आरम्भ किया—आवकल की औरतें भी क्या है। देखिये पुरानी डिवाइनें उन्हें पसंद ही नहीं आती और ज्योतिषी को बहाना मिल जाता है। यह मेरी पत्नी की सिकड़ी है। अब नेकलेस चाहिये। बनी-बनायी चीज नष्ट करने में उन्हें जरा भी सकीच नहीं। तो इसे आप लेकर दाम दे दीजिये। मेरे पास सोना है, उसे और नव-तरन लेकर परसों आऊँगा।

मुनीमजी ने सिकड़ी को कसौदी पर कसकर ७०) भरी का भाव बताया। उक्त सज्जन ने कहा—जो हो, कोई बात नहीं। आपकी दूकान की साख के ही कारण तो यहाँ आता हूँ।

मुनीमजी ने उसे तीला। वजन बताकर वहीपर लिख उनके हाथ में नीटों का एक पुलन्दा रखं दिया।

जाते समय उन्होंने कहा — परसों श्राऊँगा । मुनीमजी मौन रहे । मैंने देखा, एक लम्बा श्रिवेड व्यक्ति, जिसके चेहरे पर सखे श्राम-धी कुरियाँ पड़ गयी हैं, श्रामने श्रावरों पर मन की हिंगी उदासी ग्रस्कान से लिपाये, सिल्क का कुरता श्रीर

पायजामा पहन कर अपनी द्रिद्रता के घाव पर सफेदी की पट्टी बाँधे दुकान से जा रहा था।

में उद्घे लित हो उठा। श्रापने को पहले तो रोकना चाहा, पर मन न माना। दूकान में श्राया। मैंने सामने पड़ी सिकड़ी उठा ली श्रीर इतनी बल्दी में था कि कुछ सोच न पाया। केवल यही मैंने कहा—मुनीमजी मेरे नाम बही में इसका रुपया नोट कर लीजियेगा। फिर पागल की माँति चल पड़ा। मुनीमजी के पास इतना साहस कहाँ जो सुकसे श्रीर कुछ पूछते।

मैं नन्देश्वर के घर आया। वह घर पर नहीं था। दूसरे कमरे में उसकी परनी थी। मैं वहीं चला गया। चुपचाप बैठी चिंता की मुद्रा में वह कोंहड़ा चीरकर सायंकाल के लिए भोजन की तैयारी कर रही थीं। सामने केवल आटा थी और दमकले से पत्थर के कोयले का घुँआ निकल रहा था। यह देखकर मैं समल गया।

मैंने उनसे पहले अपने मित्र के बारे में पूछा। उन्होंने अपना काम छोड़कर मेरे सामने पीढ़ा रख दिया, बैटने के लिए और सिर तथा निगाहें नीची किये हुए कहा—एक घरटा हुआ कहीं गये हैं।

मैंने कहा—एक जरूरी काम से आया हूँ। माँ ताली लेकर बाहर चली गयी हैं। श्रीमतीजी को सिनेमा ले जाना है। गहना एक भी ऊपर नहीं है, यदि कोई सिकड़ी आदि हो तो दे दीजिये। कल वापस कर दूँगा। वे सूने गले बाहर जाने को तैयार नहीं।

उन्होंने सहज स्वमाव से कहा—देखिये, आले पर ताली है और कोई गहना तो मेरे पास बचा नहीं, एक सिकड़ी भर है, उससे काम चल जाय तो ले लीजिये ?

मैंने कहा-नहीं, श्राप उठकर दे दी जिये।

वह उठी, आलमारी खोलते ही उन्हें काठ मार गया। 'अरे कल ही तो यहाँ रखा था।'

मैंने कहा- 'बन्स आदि में होगा।'

'सभी बनसें खाली हैं। उन्होंने कहीं रख दिया होगा। रक जाइये आते

ही होंगे।

मैं कुछ बोल न सका। केवल देखता ही भर रह गया। एक तीस वर्ष की सुन्दर युवती, विधवा की भाँति सफेद वस्त्र धारण किये अपने पुरुष के भार से इव रही थी।

मैंने धीर से जेव में हाथ डाला । सिकड़ी निकालकर पीढ़े पर रख दी। 'यह रही' 'हा' कह दीजियेगा कि डाक्टर साई दिल्ली लौट गये। स्रव कभी न स्रायेंगे। मैं वहाँ से चलता बना।

उसने कहा — सुनिये भी तो १ यह ऋापको कहाँ मिली । मैं बहरे व्यक्ति-सा चला श्राया । वह लपककर बाहर ऋायी, ख्योदी पर रुक गयी ।

श्रीर में तभी से कुछ सोचा करता हूँ। दुकान पर नन्दी, डा॰ साई, कोइड़ा चीरती उनकी पत्नी श्रीर "" सभी एक-एक कर स्मृति-लोक में श्राते रहते हैं श्रीर जब किसी के श्राने की श्राहट मिलती है तो सोचती हूँ नन्देश्वर श्राया, पर श्रव वह नहीं श्राता।

## भी कमलेखर

जन्मकाल रचनाकाल १६३२ ई० १६४७ ई०

## राजा निरवंशिया

'एक गाजा निरदंसिया थे—माँ कहानी सुनाया करती थीं। उनके आस-पास ही चार-पाँच बच्चे अपनी मुट्टियों में फूल दबाये कहानी समाप्त होने पर गौरी पर चढ़ाने के लिए उत्सुक-से बैठ जाते थे। आटे का सुन्दर-सा चौक पुरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की छः गौरें रखी जातीं जिसमें से ऊपरवाली को बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी पाँच नीचे दबी पूजा अहरा करती रहतीं। एक और दीपक की बाती स्थिर-सी जलती रहती और दूसरी और मंगल-घट रखा रहता जिसपर रोली से स्थिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उताबली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उमर आती।

'एक राजा निरवंशिया थे—माँ मुनाया करती थीं—उनके राज में बड़ी खुश-हाली थी । सब वरण के लोग श्रपना-श्रपना काम-काज देखते थे । कोई दुखी नहीं दिखायी पड़ता था । राजा के एक लच्मी-सी रानी थी, चन्द्रमा-सी मुन्दर श्रीर..श्रीर राजा को बहुत प्यारी । राजा राजकाज देखते श्रीर सुख से महल में रानी के साथ रहते...'

मेरे सामने मेरे खयालों का राजा था, राजा जगपती ।...तव जगपती से मेरी दाँतकाटी दोस्ती थी, दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते । दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी । मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया श्रीर जगपती करने के ही वकील के यहाँ मुहरिर । जिस साल जगपती मुहरिर हुआ, उसी वर्ष पास के गाँव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा । लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के

बाद लड़की की बिदा नहीं होगी। ब्याह हो नायगा और सातवीं माँवर तम पड़ेगी, जब पहली बिदा की सायत होगी और तमी लड़की अपनी ससुराल जायगी। जगपती की पत्नी थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे! बारात बिना बहू के बापस आ गयी थी और लड़के वालों ने ते कर लिया था कि अब जगपतों की शादी कहीं और कर दी जायगी, चाहे कानी-जूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आयगी। लेकिन साल ख़तम होते-होते सब ठीक-ठाक हो गया। लड़की बालों ने माफी माँग ली और जगपती की पत्नी अपनी ससुराल आ हो गयी।

जगपती को जैसे सब-कुछ मिल गया ऋौर सास ने वह की वलइयाँ लेकर धर की सब चामियाँ सौंप दीं, एहस्थी का सब ढंग-चार समक्ता दिया। जगपती की माँ न जाने कब से आस लगाये बैठी थीं। उन्होंने आराम की साँस ली। पूजा-पाठ में समय कटने लगा, दोपहरिया दूसरे घरों के आँगन में बीतने लगी। पर साँस का रोग था उन्हें, सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनते हुए चन्दा को पास बुलाकर समभाया था—बेटा, जगपती वड़े लाइ-प्यार का पाला है। जबसे तुम्हारे ससुर नहीं रहे, तबसे इसके छोटे-मोटे हठ को पूरा करती रही हैं... ग्रब तुम ध्यान रखना ।.. फिर रुककर उन्होंने कहा था-जगपती किसी लायक हुआ है, तो रिश्तेदारों की आँखों में करकने लगा है। तुम्हारे वाप ने ल्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें बिदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर-जेटों को मौका मिल गया । तुमार खड़ा कर दिया कि अब बिदा करवाना नाक कट-याना है।...जगपती का व्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सौप लोट गया। सीचा, घर की इब्बृत रखने की ब्राइ लेकर रंग में मंग कर दें।... अब, बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है।...ग्राज की तुम्हारे समुर होते तो भला...-कहते-कहते माँ की आँखों में आँखे आ गये और वह जगपती की देख-भाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गयी थीं।

एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपती की संतान को, चार बरस इन्तजार करने के बाद भी, वह गोद में न खिला पार्थी। चन्दा ने मन में सब कर लिया था यहीं सोचकर कि कल-देवता का अंश तो उसे जीवन मर पूजने को मिल गया था। घरमें चारों तरफ जैसे उदारता क्खिरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अन्धरी, एकान्त कोठरियों में वह शांत शितलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुरिहयों की खनक उसके कानों में बस गयी थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गयी थी।...

'एक रोज राजा आखेट को गये—माँ सुनाती थीं—राजा आखेट को जाते थे तो सातवें रोज जरूर महल में लौट आते थे। पर उस दफा जब गये, तो सातवाँ दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिन्ता हुई। रानी एक मन्त्री को साथ लेकर खोज में निकली...?

श्रीर इसी बीच जगपती को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि दसवें दिन जरूर वापस श्रा जायगा। पर छुटें दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखिबर ने सारी खबरें पहुँचा दी थीं कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चाँदी से पाट दिया है... श्राखिर पुरतेनी जमीदार की इकलौती लड़की थी। घर श्राये मेहमान लगभग बिदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपती भी चलने वाला था। पर उसी रात डाका पड़ा। जवान श्रादमी, मला खून मानता है। डाकेवालों ने जब बन्दूके चलायीं, तो सबकी घिंधी वेंघ गयी। पर जगपती श्रीर दयाराम ने छाती टोंककर लाटियाँ उठा लीं। घर में कुहराम मच गया।... किर सन्नाटा छा गया। डाकेवाले बरावर गोलियाँ दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था। पर जगपती ने हिम्मत बढ़ाते हुए डाँक लगायी— ये हवाई बन्दूकें इन तेल पिलायी लाटियों का मुक़ाबिला नहीं कर पायेंगी, जवानो!

पर दरवाजे तड़-तड़ टूटते रहे और अन्त में एक गोली जगपती की जाँघ को पार करती निकल गयी और दूसरी उसकी जाँघ के ऊपर कुल्हें में समाकर रह गयी।

चन्दा रोती-कलपती और मनौतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपती अस्पताल में था। दयागम को थोड़ी चोट आयी थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गर्मा थी। जगपता की देख-माल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थीं, उन्हीं में चन्दा को रुकना पड़ा। करने के अस्पताल से दयाराम का गाँव चार कोस पड़ता था। दूसरे-तीसरे वहाँ से अपदमी आते-जाते रहते, जिस समान की ज़रूर होती पहुँचा जाते।

पर धीरे-धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन का मर्ज तो न था। कहीं जाँघ की हड्डी चटख गयी थी और कूल्हे में श्रापरेशन से छ: इंच गहरा घाव हो गया था।

करवे का अरुपताल था। कम्पाउडर ही मरीजों की देख-भाल रखते। वड़ा डाक्टर तो नाम के लिए था या करवे के बड़े आदिमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कम्पोटर साहब ही ईएवर के अवतार थे। मरीजों की देख-भाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने-पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक सँभालते थे। छोटी-सी इमारत में अरुपताल आवाद था। रोगियों के लिए सिर्फ छ: सात खाटें थीं। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आरे एक आरामकुर्सी थी और एक नीची-सी मेज़। उसी कुर्सी पर बड़ा डाक्टर आकर कमी-कमी बैठता, नहीं तो बचनसिंह कम्पाउराइर ही जमे रहते। अरुपताल में या तो फीजदारी के शहीद आते या गिर-गिराके हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक-आध लोग। छुटें-छुमासे कोई औरत दिख गयी, तो दिख गयी, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई वीमार पड़ती तो घरवाले हाल बताके आठ-दस रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने-मरने की खबर तक न मिलती।

उस दिन वचनसिंह जगपित के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी, जैसे गलत वैंघी पगड़ी को ठीक से बाँघने के लिए खोल रहा हो। चन्दा उसकी कुसी के पास ही साँस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बातें भी करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गयी थी, जगपती बुरी तरह कराह उठा, चन्दा के मुँह से चीख निकल गयी। बचनसिंह ने मतर्क होकर देखा तो चन्दा मुख में घोती का पल्ला खोले अपनी भ्यातुर आवाज़ दहाने की चेष्टा कर रही थी। जगपती एकबा- रंगी मळुली-सा तङ्गकर रह गया। वचन सिंह की ऋँगुलियाँ थोड़ी-सी थरथरायीं कि उसकी बौंह पर टक्से चन्दा का ऋाँसू चू पड़ा।

बचनसिंह सिहर-सा गया और उसके हायों की अभ्यस्त निदुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहां, कराहों, दर्द-भरी चीखों और कलपती सिसिकियों, एंडते दर्द और चटख़ते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह विल्कुल श्रलग रहता था, को ड़ों को पके आम-सा दाव देता था, खाल को आलू सा छील देता था. उसके मन से जिस दर्द का श्रहसास उठ गया था, वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूँ क-फूँ ककर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चन्दा की और धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया—च रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे।

पर जैसे यह कहते-कहते उसका मन खुद अपनी वात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख श्रीर कराहों की एकरसता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्ता ज्य-निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मलहम-पट्टी करता रहा, तब तक किन्हीं दो श्रांखों की करुए। उसे घेरे रही।

श्रीर हाथ घोते समय वह चन्दा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेिम-भक्त देखता रहा जो अपनी खुशी उसमें माँग रही थीं। चन्दा पानी डालती जा रही थी श्रीर वननसिंह हाथ घोते-घोते उसकी कलाइयों, हथेलियों श्रीर पैर को देखता जा रहा था। दवाख़ाने की श्रीर जाते हुए उसने चन्दा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा—दिल छोटा मत करना जाँघ का घाव तो दस रोज में मर जायगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। श्रन्छी-से श्रन्छी दवाई दूँगा। दवाहयाँ तो ऐसी हैं कि सुदें को चंगा कर दें, पर हमारे श्रस्पताल में नहीं श्रातीं, किर भी …।

'तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ ?'-चन्दा ने पूछा। 'आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना देशा खरचना पड़ता है उनसें ...-' चचनसिंह ने कहा।

चन्दा चुप रह गयी; तो बचनसिंह के मुह से अनायास ही निकल पड़ा-किसी चीन की दरुरत हो तो मुभसे बताना।" रही दवाइयाँ, सो कहीं-न-कहीं से इन्तजाम करके ला दूँगा । महकमें से मँगायेंगे, तो त्राते-त्रयाते महीनों लग जायेंगे । शहर के डाक्टर से मँगवा दूँगा । ताकत की दवाइयों की वड़ी ज़रूरत है उसे । छन्छा, देखा जायगा...। कहते-कहते वह रुक गया।

चन्दा ने कृतज्ञता-भरी नज्रों से उसे देखा ग्रौर उसे लगा जैसे ग्राँधी में उड़ते पत्तों को कोई ग्राटकाव मिल गया हो । ग्राकर वह जगपती की खाट से लगकर बैठ गयी। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही। नाखूनों को ग्रापने पोरों से दबाती रही।

धीरे-घोरे बाहर ग्रॅंभेरा पड़ चला । बचनसिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया । चन्दा ने जगपती की कलाई दावते-दाबते धीर से कहा - कम्पाउएडर साहब कह रहे थे... — श्रौर इतना कहकर बह जगपती का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए चुप हो गयी।

'क्या कह रहे थे ?'—जगपती ऋनमने स्वर में बोला।

'कुछ ताकत की दवाइयाँ त्रम्हारे लिए जरूरी हैं।'

'में जानता हूँ।'

edi 3

'देखो, चन्दा, चादर के बराबर ही पैर फैलाये जा सकते हैं। हमारी श्रीकात इन दवाइयों की नहीं है।'

'श्रोकात श्रादमी की देखी जाती है कि पैसे की १ तम तो...'

'देखा जायगा।'

'कम्पाउर्धर साहब इन्तजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं।'

'नहीं, चन्दा, उधारखाते मेरा इलाज नहीं होगा...चाहे एक के चार दिन लग जाय ।'

'इसमें तो...'

'तुम नहीं जानतीं, कर्ज़ कीढ़ का रोग है, एक बार लगा तो तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है।

'लेकिन...'- कहते कहते वह रक गयी ।

जगपती अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुँह बुमाकर

लेट रहा।

श्रीर तीसरे रोज जगपती के सिरहाने कई ताक़त की दवाइयाँ रखी थीं, श्रीर चन्दा की टहरनेवाली कोटरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुँच गयी थी। चन्दा जब श्रायी तो जगपती के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की श्रासंख्य रेखाएँ उभरी थीं, जैसे वह श्रपनी बीमारी से लड़ने के श्रालावा खयं श्रपनी श्रातमा से भी लड़ रहा हो...चन्दा की नादानी श्रीर स्नेह से भी उलक्क रहा हो श्रीर सबसे उत्पर सहायता करनेवाले की द्या से जुक्क रहा हो।

चन्दा ने देखा तो, जैसे यह-सब सह न पायी। उसके जी में ग्राया कि कह दे, क्या ग्राज तक तुमने कभी किसी से उधार देसे नहीं लिये ? पर वह तो खुद तुमने लिये थे ग्रीर तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था। इसीलिये लेते किम्मक नहीं लगी, पर ग्राज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा मूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। जगपती के मुख पर विखरी हुई पीड़ा में जिस ग्रावर्श की गहराई थी, वह चन्दा के मन में चीर की तरह बुस गयी ग्रीर बड़ी स्वामाविकता से उसने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा—ये दबाइयाँ किसी की मेहरवानी नहीं हैं, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था। उसी से ग्राथी हैं।

'मुम्तसे पूछा तक नहीं, श्रीर...जगपती ने कहा श्रीर जैसे खुद मन की कमजोरी को दाब गया—कड़ा बेचने से तो श्रव्छा था कि बचनिएंह की दया ही श्रीड़ ली जाती।' श्रीर उसे हल्का-सा पछतावा भी था कि नाहक वह री मे बड़ी-बड़ी बातें कह जाता है, श्रानियों की तरह सीख दे देता है।

श्रीर जब चन्दा श्रॅंधेरा होते उठकर श्रपनी कोटरी में सोने के लिए जाने को हुई तो वह कहते-कहते यह बात दवा गयी कि बचनसिंह ने उसके लिए एक खाट का इन्तजाम भी करा दिया है। कमरे से निकती तो सीधी कोटरी में गयी श्रीर हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की श्रीर चली गयी जहाँ बचनसिंह श्रमेला डाक्टर की कुर्सी पर श्राराम से टाँगे फैलाये लैम्प की पीली रोशनी में लेटा था। जगपती का ज्यवहार उसे लग गया था, श्रीर यह भी कि वह क्यों बचनसिंह का एहसान श्रभी से लाद ले, पति के लिए जेवर की कितनी

श्रोकात है। वह बेघड़क सी दवाखाने में घुस गयी। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज-कुर्सी श्रीर दवाश्रों की श्रालमारी की स्थिति का श्रानमान था, वैसे कमरा श्रॅंथिरा ही पड़ा था क्योंकि लैम्प की रोशनी केवल श्रपने वृत्त में श्राधिक प्रकाशवान होकर कोनों के श्रेंथिरे को श्रीर भी धनीभूत कर रही थी। बचनसिंह ने चन्दा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चन्दा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गयी जैसे वह किसी श्रेंथिरे हुँ ए में श्रपने-श्राप कुद पड़ी हो, ऐसा कुशाँ, जो निरन्तर पतला होता गया है...श्रीर जिसमें पानी की पहार्ष पाताल की पतों तक चली गयी हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धैंसती चैंली जी रही हो, नोचे...श्रेंथरा...एकान घुटन...पाप!

बचनसिंह अवाक् ताकता रह गया और चन्दा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचनसिंह के सामने च्या-भर में सारी परिस्थिति कौंघ गयी और उसने वहाँ से बहुत संयत, सधी, आयाज से जबान को दावते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित करा दिया—चन्दा!—वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निर्थंक होते हुए भी इतनी सार्थंक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया।

चन्दा रुक गयी।

बचनसिंह उसके पास जाकर रुक गया।

सामने का घना पेड़ स्तन्ध खड़ा था; उसकी काली परछाह की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने बृत्त में समेट लेती और दूसरे ही च्या मुक्त कर देती। दवाखाने की लैम्प सहसा भमककर एक गयी और मरीज़ों के कमरे से एक कराह की आवाज दर मैदान के छोर तक जाकर हुव गयी।

चन्दा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा—यह कड़ा तुम्हें देने आयी थी।

'तो वापस क्यों चली जा रही थीं १'

चन्दा चुप। श्रीर दो चण रुककर उसने श्रपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी श्रोर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम श्रावश्यक था। बचनसिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आँखें उसके सिर पर जमा दीं जिसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लम्बे-लम्बे बाल थे, जिनकी भाष-सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला—लाओ।

चन्दा ने कड़ा उसकी श्रोर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला— लेकिन सुनो।

चन्दा ने प्रश्न-भरी नजरें उसकी छोर उठा दीं।

उनमें भाँकते हुए, पर अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया और बोला—ब्याही औरतें हमेशा मेरी कमज़ोरी रही हैं, चन्दा!

चन्दा चुपचाप कोटरी की अरेर चल दी और बचनसिंह दवाख़ाने की और । कालिख खुरी तरह बढ़ गयी थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गयी थी। दोनों लौट गये थे। पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाख़ाने की लैंग्प को जल ते-जलते एक बार ममकी थी, उसमें तेल न रह जाने के कारण बच्ची की लौ बीच से फट गयी थी, उसके ऊपर धुएँ की लकीरें बल खाती, साँप की तरह अँधेरे में विलीन हो जाती थीं।

सुवह जब चन्दा जगपती के पास पहुँची और किस्तर ठीक करने लगी तो जगपती को लगा कि चन्दा बहुत उदास थी। च्या-च्या में चन्दा के मुख पर अनिगनत माव आ-जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीष्टता। कोई अहश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किये गये पश्चासाप की-सी धूमिल चमक !...

रानी मंत्री को लिये खोज कर के जब निराश होकर लौटी, तो देखा, राजा
महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा—माँ सुनाया करती
थीं—पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना श्रच्छा नहीं लगा।
रानी ने राजा को समस्ताया कि वह तो केवल राजा के प्रति श्रदूट प्रेम के कारण
श्रपने की न रोक सकी। राजा रानी एक-दूसरे को बहुत चाहते थे। पर दोनों
के दिलों में एक बात श्रुल-सी गड़ती रहती कि उनके कोई सन्तान न थी...

राजवंश का दीपक बुभक्ते जा रहा था। सन्तान के अभाव में उनका लोक-परलोक बिगड़ा जा रहा था अगेर कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी।...

दूसरे दिन वचनसिंह ने मरीज़ों की मलहम-पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परलें यहाँ से चला जायगा। जगपती ने सुना तो उसे भला ही लगा। अपये दिन तो रोग घेरे रहते हैं, वचनसिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा है, तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह टीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जायगा? पर दूसरे ही च्या उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं, क्यों चन्दा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले काँटे दिखायी देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा-सा बेखबर होने पर बींघ सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लच्नग्य-रेखाएँ धुएँ की लकीर की तरह काँपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राच्चस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगी।

पन्द्रह-बीस रोज बाद जब जगपती की हालत सुधर गयी, तो चन्दा उसे लेकर घर लौट आयी। जगपती चलने-फिरने लायक हो गया था। घर का साला जब खोला, तब रात मुक आयी थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अधिरा भरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुकड़ पर ही जमुना सुनार की कोटरी में सुरही फिक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर भाँक रही थी और कची तम्बाक् का धुआँ रूँ घी गली के मुहाने पर सुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशीजी अपनी फिगली खटिया के गड्डे में, कुप्पी के मिद्धम प्रकाश में खसरा-खतौनी बिछाये मीजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपती के घर का दरवाजा खड़का तो अधिरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैटे-बैटे अपने घर के मीतर ऐलान कर दिया—राजा निर्विसिया अस्पताल से जैट आये... कुलना मी अपने हैं!

ये शब्द सुनकर घर के अधिर दर्राटे में घुसते ही जगएती हाँ पत्नर बैठ गया,

भुँ भलाकर चन्दा से बोला — ग्रॅंथेर में क्या मेरे हाथ-पैर तुड़वात्र्योगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाग्रो न।

'तेल नहीं होगा, इस वक्त जरा ऐसे ही काम...'

'तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा...न तेल न...कहते-कहते जगपती की जन्ञान ऐंडकर रह गयी। श्रीर चन्दा को लगा कि श्राज पहली बार जगपती ने उसके द्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके शारीर की सारी शाक्ति सूख-सी गयी। मुदों की तरह खामोश, बिना एक बात किये दोनों श्रन्दर चले गये।'

रात के बद्दे सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं।

जगपित के कानों में कोई व्यंग के हथीड़े मार-मारकर कह रहा था— राजा निरवंसिया अस्पताल से आ गये!

श्रीर चन्दा के दिला में छेद करता वह वाक्य घुसा जा रहा था -- दुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा...

श्रीर सिसकती-सिसकती चन्दा न जाने कब सो गयी। पर जगपती की आँखों में नींद न श्रायी। खाट पर पड़े-पड़े उसके चारों श्रोर एक मोहक, भयावना-सा जाल फैल गया। लेटे-लेट उसे लगा जैसे उसका स्वयं का श्राकार बहुत चीया होता-होता विन्दु-सा रह गया, पर किन्दु के हाथ थे, पैर थे श्रीर दिल की घड़कन भी। कोठरी का घुटा-घुटा सा श्राधियारा, मटमेली दीवारें श्रीर गहन गुफाश्रों-सी श्रालमारियाँ, जिनमें से वार-बार कोई भाँककर देखता था...श्रीर वह सिहर उठता था...फिर जैसे सब कुछ तबदील हो गया हो।...उसे लगा कि उसका श्राकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुश्रा, लम्बा-तगड़ा तन्दुरुस्त पुरुष हुश्रा, उसकी श्रिराश्रों में कुछ फूट पड़ने के लिए ब्याकुलता से खील उठा। उसके हाथ शरीर के श्रनुपात से बहुत बड़े, डरावने श्रीर भयानक हो गये, उनमें लम्बे-लम्बे नालून निकल श्राये...वह राच्स हुश्रा देख हुश्रा...शादिम बर्बर।

श्रीर बड़ी तेजी से सारा कमरा एकबारगी चक्कर काट गया। दीवार गुजरती गाड़ी-सी सरपट दौड़ने लगी, सारी छत उड़ गयी।...पर फिर सब घीरे-घीरे स्थिर होने लगा। दीवारें स्थिर हुई, छत अपनी जगह आकर बैठ गयी और उसकी खींसे ठीक होती जान पड़ीं। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर धिग्धी बँघ जाने के बाद उसकी आवाज फूटी—चन्दा!

चन्दा की नरम साँसों की हलकी सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपती अपनी पाटी का सहारा लेकर सुका। काँपते पैर उसने ज़मीन पर रखे ख्रीर चन्दा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चन्दा की इन साँसों की आवाज में जीवन का संगीत गूँज रहा है। वह उठा और चन्दा के मुख पर अुक गया।...उस अँघेरे में आँखें गड़ाये-गड़ाये जैसे बहुत देर बाद स्वयं चन्दा के मुख पर आमा फूटकर अपने आप बिखरने लगी...उसके नक्श उष्वल हो उठे और जगपती की आँखों की ख्योति मिल गयी। चन्दा के मुख को फूटती आमा प्रखर होता गयी और वह मुख-सा ताकता रहा।

चन्दा के बिखरे वाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गनुश्रारे बालों की-सी महक... दूध की कचर्यांहध... शरीर के रस की सी मिटास श्रीर स्तेह सी चिकनाहट। श्रीर वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे-छोटे, नरम-नरम-से रोएँ... रेशम से... श्रीर उसपर कमा लगायी गयी सेन्द्र की बिन्दी का हलका-सा मिटा हुश्रा सा श्रामास... नन्हें-न हें निद्ध न्द सोये पलक ! श्रीर उनकी मास्म-सी काँटों की तरह बरोनियाँ श्रीर साँस में घुलकर श्राती हुई वह श्रात्मा की निष्कपट श्रावाज की लय... फूल की पँखुरी से पतले पतले श्रोट, उनपर पड़ी श्रकूती रेखाएँ, जिनमें सिर्फ दूध-सी महक !

उसकी आँखों के सामने ममता-सी छा गयी, केवल ममता, और उसके मुख से अस्पुट-से शब्द निकल गये—बच्ची !

डरते-डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से हाथ पर रखा और उँगली से उसपर जैसे लंकी रें खींचने लगा। उसे लगा, जैसे कोई शिद्यु उसके अंक में आने के लिए ल्ट्रप्टाकर निराश होकर सी गया हो। उसने दोनों हथे-लियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सोमा में मर खेना चाहा कि कोई कठीर चीज उसकी अँगुलियों से टकरायी।

वह वैसे होश में आया।

वड़े सहारे से उसने चन्दा के नीचे टटोला। एक रूमाल में बँघा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं जमीन पर बैठ गया, उसी आँधेरे में उस रूमाल को खोला तो जैसे साँप सूँघ गया; चन्दा के हाथ के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे!

द्यौर तब उसके सामने जैसे सब सृष्टि धीरे-धीरे दुकड़े-दुकड़े होकर विखरने लगी। ये कहे तो चन्दा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दबाइयाँ छौर ताकृत के टॉनिक...उसने तो कहा था, ये दबाइयाँ किसी की मेहरवानी नहीं हैं, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिये थे...पर...पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जवान जैसे तालू से चिपककर रह गयी। उसने चाहा कि चन्दा को कक्कोरकर उठाये, पर शारीर की शक्ति वह-सी गयी थी, रक्त पानी हो गया था।

थोड़ा संयत हुआ तो उसने वह कड़ा उसी रूपाल में लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिये और वड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर खुढ़क गया।

चन्दा भूठ बोली ! पर क्यों ? कड़े थ्राज तक छुपाये रही । पर क्यों ? उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया ? आखिर क्यों ? किस लिए ? थ्रोर जगपती के दिल पर जैसे पत्थर का बोभ त्या पड़ा । उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींक का बना ढाँचा रह गया...नितान्त हरका, तिनके-सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके-सा।

उस रात के बाद रोज जगपती सोचता रहा कि चन्दा से कड़े माँगकर बैंच ले श्रीर कोई छोटा-मोटा कारबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी तो छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहरिंर रख लिया था। वह रोज यही सोचता। पर चन्दा सामने झाती तो न जाने कैसी श्रमहाय-सी उसकी श्रवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े माँगकर वह चन्दा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया...वह सोचता, श्रास्त्रिर चन्दा क्या रह जायगी १ एक स्त्री से यदि पत्नीत्व श्रीर मातृत्व छीन लिया गया तो उतके जीवन की सार्थकता ही क्या १ चन्दा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे ? उससे दूसरी आँख की रोशानी कैसे माँग ले ? फिर तो वह नितान्त अन्धी हो जायगी। और उन कड़ों के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जायगी, स्वयं वह कैसे उस लजा को उधार कर टाँपेगा।

श्रीर यह इन्हीं ख्यालों में ड्वा सुबह से शाम तक इधर-उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले ? पर किस सम्पत्ति पर ? क्या है उसके पास जिसके श्राबार पर कोई उसे कुछ देगा ? श्रीर मुहल्ले के लोग...जो एक-एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त मान में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक-एक पैसे की पुड़ियाँ परचून की दूकान से बँधवाकर ग्यारह मर्तवा पैसों का हिसाब जोड़कर एक-श्राध पैसा उधार-कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचेवाला फॅस गया, तो दो पैसे की चीज को लड़-अगड़कर, चार दाने ज्यादा पाने की नियत से, दो जगह वँधवाते हैं। मान से जरा से फरक पर घःटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी-गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं, ऐसे लोगों से किस मुँह से माँगकर वह उनकी गरीबी के श्रवसास पर ठोकर लगाये!

पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुँचा तो वरोठे में ही एक सार्याकत रखी नजर आयी । दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगन्तुक की कल्पना न कर पाया । भीतरवाले दरवाजे पर जब पहुँचा तो सहसा हँसी की आयावाज सुनकर ठिठक गया । उस हँसी में एक अजीव-सा उन्माद था, उन्मत्तता और मोहक खुलापन ! और उसके बाद चन्दा का स्वर!

'श्रव श्राते ही होंगे, बैठिये न दो मिनट श्रीर !... श्रपनी श्राँख से देख लीजिये श्रीर उन्हें समभाते जाइये कि श्रमी तन्दु इस्ती इस लायक नहीं जो दिन-दिन भर धूमना बद्दिस्त कर सकें।

'हां... मई, कमजोरी इतनी जल्दी तो नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उटादेंगे!'—कोई एकए स्वर या यह।

अगपती छहाने के पड़ गया। वह एकदम मीतर छुठ जाय ! इसमें क्या हर्ज है ! पर वह अपने पर उठाये तो ये बाहर को जा रहे थे। बाहर बरोठे में सार्याकत को पकड़ते हो उत्ते सुक्त छायी तो वहीं से जैसे छानजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया — अरे, चन्दा ! यह सायिकल किस की है ? कौन मेहरवान...

चन्दा उसकी द्यावाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी—अपने कम्पाउन्डर साहब द्याये हैं। खोजते-खोजते द्याज घर का पता पाये हैं, तुम्हारे इन्तजार में बैठे हैं!

'कीन वचनसिंह ?...ग्रच्छा ...ग्रच्छा । वहीं तो मैं फहूँ, भला कीन ...।' कहता जगपती पास पहुँचा । ग्रीर वातों में इस तरह उलक्ष गया जैसे सारी परिस्थित उसने स्वीकार कर ली हो ।

क्चनसिंह जन्न फिर स्नाने की बात कहकर चला गया तो चन्दा ने बहुत स्नपनेपन से जगपतों के सामने बात कुछ की—जाने कैसे स्नादमी होते हैं...

'क्यों, क्या हुआ ? कैसे होते हैं आदमी ?'--- जगपती ने पूछा।

'इतनी छोटी जान-पहिचान में तुम मदीं के घर में न रहते घुसकर बैट सकते हो १ तुम तो उल्टेपावों लौट ब्राश्रोगे।' चन्दा कहकर जगपती के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी।

जगपती ने चन्दा की श्रोर ऐसे देखा जैसे यह वात भी कहने की या पूछने की है! फिर बोला—बचनिंवह अपनी तरह का श्रादमी है, श्रपनी तरह का श्रकेला...।

'होगा...पर...'-कहते-कहते चन्दा ६क गयी।

'आड़े वक्त काम आनेवाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है...उतना...मेरा मतलब है कि...जिससे कुछ लिया जायगा, उसे दिया मो तो जायगा।'—जगपती ने आँखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा।

श्रीर चन्दा उठकर चली गयी।

उस दिन के बाद बचनसिंह लगभग रोज ही आने-जाने लगा। जगपती उसके साथ इघर-उघर घूमता भी गहता। बचनसिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीव-सी घुटन उसके दिल को बाँव लेती और तभी जीवन की तमाम विषम-ताएँ भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगतीं, आखिर वह स्वयं एक आदमी है...वेकार...यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल

समस्या नहीं, वह भूखों नहीं मर रहा है, बाड़े में कौंप नहीं रहा है, पर उसके दो हाथ-पैर हैं... शरीर का पिंजरा है जो कुछ माँगता है... कुछ ! और वह सोचता, यह कुछ क्या है ? सुख ? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दु:ख में भी जी सकने का ख्रादी है, ख्रभावों में जीवित रह सकनेवाला ख्रारचर्यननक कीड़ा है। तो फिर...वासना ? शायद हाँ, शायद नहीं। चन्दा का शरोर लेकर उसने उस लिखिकता को भी देखा है। तो फिर धन ?...शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है। पर वह भी तो उस अहर्य प्यास को बुभ्ता नहीं पाया। तो फिर १...तो फिर क्या १...वह कुछ क्या है जो उसकी श्रात्मा में नासूर-सा रिसता रहता है, श्रापना उपचार माँगता है ? शायद काम ! हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े. जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुवा सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, कष्ट हो या आराम, अरहा हो या सुरज्ञा, शोषण हो या पोषण ... उसे सिर्फ काम चाहिये ! करने के लिए कुछ चाहिये। यहीं तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली श्रीर आखिरी माँग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ। जहाँ सिर्फ जुत्रान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं; वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ, नहीं सिर्फ माँगकर जीनेवाले हैं, वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सुख है, सम्मान है, प्यास है! सिर्फ वह काम चाहता है काम !...

श्रीर एक दिन उसकी काम-धाम की समस्या भी हल ही गयी। तालाबवाले केंचे मैदान के दिल्ला श्रीर जगपता की लकड़ों की टाल खुल गयी। तक टॅंग गया। टाल की जमोन पर लच्नी-पूजन भी हो गया श्रीर टाल की हो श्राम की टहिन्यों से हवन भी हुआ। लड़की की कोई कमी नहीं थो। गाँवों से श्रानेवाली गाड़ियों का, इस कारवार में पैरे हुए श्रादिन्य की मदद से मोल-तोल करवा के वहाँ गिरवा दिया गया। गाँठे एक श्रीर रखी गर्या, चेलां हा चुटा करीने ते लग गया श्रीर चोरने के लिए डाल दिया गया। दो तीन नाड़ियां का नीदा करके कार चालू कर दी गयी। मिल्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कराने का तम किया गया। बड़ी-बड़ी स्कीम बनी कि किस तरह जलाने की लड़ी से चड़ाने-बड़ी ती

एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नयी मशीन लगेगी। कारवार वह जाने पर बचनिसंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जायगा। श्रीर उसने महस्रस किया कि वह काम में लग गया है, वह बेकार नहीं है। श्रव चौबीसों घरटे उसके सामने काम है...उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह एक घन्टे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय १ दिन श्रीर रात के बाकी घरटे...उन घरटों के श्रामाय को सिर्फ उसका श्रापना काम ही भर सकता है...श्रीर श्रव वह काम-दार था.....

वह कामदार तो या, लेकिन जब टाल की उस ऊँची जमीन पर पड़े छुणर के नीचे तख़त पर वह गल्जा रखकर बैटता, सामने लगे लड़िक्यों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को छुड़का देखता तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बाँधने लगती। उसे लगता, एक व्यर्थ पिशाच का शरीर डकड़े-डकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है।... फिर इनपर और छुल्हाड़ी चलेगी और उनके रेशे-रेशे अलग हो जायेंगे और तब इसकी ठटरियों को सुखाकर किसी पैसेवाले के हाथ तक पर तौलकर बैच दिया जायगा।...

श्रीर तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर श्रद्रक जातीं, जिसके बड़े-बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्बनवाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक ख़ामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गड़रेदार तना—श्रीर उसके सामने टहरी हुई वायु में निरसहाय काँपती, मारहीन नीम की पत्तिथाँ चकराती फड़्ती रहतीं—धूल-भरो धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुँ धली-सी चमक उटती श्रीर वगल-वाले मूँ गफली के पेच की एक स खरखराती श्रावाल कानों में भरने लगती। वगलवाली कश्री पगर्डी से कोई गुजरकर टीले के दलान से तालाव की नीचाई में उतर जाता, जिसके गँवले पानी में कूड़ा तैरता रहता श्रीर मुश्रर कीचड़ में मुँह डालकर उस कूढ़े को रौंदते...

दोपहर सिमाती और शाम की धुंघ छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छुप्पर के खंभे की कील में याँग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल-धारी संदर्भ से प्रविद्याहर एक काले घड़वे की तरह आता दिखायी पड़ता। गहरे पड़ते श्रॅंधेरे में उसका श्राकार धीरे-धीरे बढ़ता जाता श्रीर जगपती के सामने जब वह श्राकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल-सा लगने लगता जिसके गामने उसे श्रपना श्रस्तित्व डूबता-सा महसूत होता।

एक-छाघ विक्री की बातें होतीं और तब दोनों घर की छोर चल देते । घर पहुँचकर बचनसिंह कुछ देर जरूर रकता, बैठता, इधर-उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगवती और बचनसिंह की यालो भी साथ लग जाती। चन्दा सामने बैठाकर दोनों को खिलातो!

बचनसिंह बोलता जाता—क्या तरकारी बनी है! मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का सवाद भी नहीं मरा। होटलों में यातो मसाला-ही-मसाला रहेगा या सिरफ तरकारी-ही-तरकारी। बाह! बाह! क्या बात है अन्दाज की!

श्रीर चन्दा बीच-बीच में टोक, बोलती जाती—इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं मरता।

या— सिरका श्रगर इन्हें मिल जाय तो समक्तो, सब कुछ मिल गया। पहले सुके तो सिरका न जाने कैसा लगता था, पर श्रव तो ऐसा जवान पर चढ़ा है कि.....

या—इन्हें कागज-सी पतली रोटी पसन्द ही नहीं आती। अब सुमती कोई पतली रोटी बनाने को कहे, तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गयी है, और फिर मन ही नहीं करता...

पर आँखें चन्दा की वचनसिंह की थाली पर ही जमी रहतीं। रोटी निबटी तो रोटी परोस दी, दाल खतम नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी।

श्रीर जगपती सिर भुकाये खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी माँगता श्रीर चन्दा चौंककर पानी देने से पहले कहती—श्रोरे, तुमने तो कुछ लिया भी नहीं —कहते-कहते वह पानी दे देती श्रीर तब उसके दिल पर गहरी-सी चोट लगती, न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती...पर वह अपने को समभा लेती, कोई मेहमान तो नहीं हैं...माँग सकते थे। मूख नहीं होगी। जगपत खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तखत पर जब वह लेटता तो अनायाल ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं, कौन-कौन से दर्द एक-दूसरे से मिल-कर तरह-तरह की टीस, चट्यून और ऐंडन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटखती हो तो कहाँ-कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाये!

लेटे-लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस श्रोर बनी पुख्ता कब पर जम जाती, जिसके सिरहाने कॅटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न-सा खड़ा रहता। जिस कब पर एक पदी-नशीन श्रोरत बड़े लिहाज से श्राकर सबेरे-सबेरे बेला श्रोर जमेली के फूल जहा जाती... घूम-घूककर उसके फेरे लेती श्रोर माथा टेककर खुछ कदम उदास-उदास-सी जलकर एकदम तेजी से मुड़कर विसातियों के मुहल्ले में लो जाती। शाम होते फिर श्राती। एक दिया वारती श्रोर श्रगर की बत्तियाँ जलाती, एक श्रजीब निष्ठा से। फिर मुड़ते हुए श्रोड़नी का परला कन्धी पर हालती तो दिये की लो काँपती, कभी काँपकर खुक जाती, पर उसके कदम बढ़ खुके होते पहले धीमे, थके, उदास-से श्रोर फिर तेज, सधे, सामान्त से श्रीर वह फिर उसी मुहल्ले में खो जाती श्रोर तब रात की तनहाइयों में... बबूल के काँटों के बीच, उस साँय-साँय करते ऊँचे-नीचे मैदान में जैसे उस कब से कोई रुह निकालकर निपट श्रकेली भटकती रहती...।

तभी ताड़ पर वैठे सुर्ख गर्दनवाले गिद्ध पर फड़फड़ाते श्रीर मन्दूस-सी श्रावाच में किलबिला उठते श्रीर ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपती का बदन काँप जाता श्रीर वह भटकती रूह जिन्दा रह सकने के लिए जैसे कब की ई टो में, बबूल के साया-तले दुबक जाती। जगपती श्रपनी टाँगों को पेट से भीचकर, कम्बल से मुँह खुपा श्रीधा लेट जाता।

तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपती कम्बल लपेट घर की ओर चला जाता।...

'राजा रोज सबेरे टहलने जाते थे,'—माँ सुनाया करती थीं—एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर सड़क पर माइ लगानेवाली मेहतरानी उन्हें देखते ही ख्रपना साड़ -पंजा पटककर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम ! ख्राज राजा निरवंसिया का मुँह देखा है, न जाने रोटी भी नसीव होगी कि नहीं...न जाने कीन विपत टूट पड़े! राजा को इतना दु:ख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गये। मन्त्री को हुकुम दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दें। और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी च्राण कंगल की छोर चले गये। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी। पर फौरन ही रानी राजा को खोजती-खोजती उस सराय में पहुँच गयी, जहां वह टिके हुए थे। राती भेच बदलकर सेवा करनेवाली मठियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुँची। रात-भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जागने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गयी। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गये।...दो ही दिना में राजा के निकल जाने की खबर राज-भर में फैल गयी, राजा निकल गये, चारों तरफ यही खबर थी।...

श्रीर उस दिन टोले-मुहल्ले के हर श्राँगन में वरसात के मेह की तरह यह खबर दरसकर फैल गयी कि चन्दा के बाल-बचा होनेवाला है।

नुकड़ पर जमुना सुनार की कोटरी में फिकती सुरही कक गयी। मुंशीजी ने अपना मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किरानेवाले ने छुएँ में से आधी गयी रस्ती खींच डोल मन पर पटककर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पजाबी ने अपनी नील लगी मलगजी कमीज़ की आस्तीने चढ़ाते हुए सुना। और जगपती की बेवा चाची ने औरतों के जमबंद में बड़े विश्वास, पर मेद-भरे स्वर में सुनाया—आज छ: साल हो गये शादी को...न वाल, न बचा...न जाने किराका पाप है उसके पेट में !...और किसका होगा िवा उस मुसदर्शडे कम्पोदर के ! जगपती के तो जबसे गोली लगी, उसका निचला धड़ बेकार हो गया...लकवा मार गया है, न जाने कहाँ से कुणक्तनो इस गुहल्ले में आग गयी !...इस गली की तो पुरतों से ऐसी मरचाद नहीं है कि गर नई औरतों की परछाई तक नहीं देख पाये। यहाँ के मरद तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोड़ी के घर की जनानों की गिनती तक नहीं मालूम ?--

यह कहते-कहते उनका चेहरा तमतमा द्याया द्यौर सब द्यौरतें देवलोक की देवियों की तरह गम्मीर बनी, द्यपनी पवित्रता की महानता के वोक्त से दबी धीरे-धीरे खिसक गयीं।

सुनह यह खार फेलाने से पहले जगपती टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी ग्राज ही थी। दिन-भर नह मुदों की तरह उसी तसत पर कोने की ग्रोर मुँह किये पड़ा रहा। न ठेके की लक ड़ियाँ चिरवायों, न बिकी हा की ग्रोर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात ग्राच्छी तरह फेल गयी तो नह एक हिंसक पशु की माँति उठा। उसने ग्रापनी ग्रेंगुलियाँ ग्राटकायीं, मुट्ठी बाँधकर बाँहों का जोर देखा तो नसें तनीं ग्रीर बाँहों में कठोर कम्पन-सा हुग्रा। उसने तीन-चार पूरी साँसें खींचीं ग्रीर मज़बूत कदमों से घर की ग्रोर चल पड़ा। मैदान खतम हुग्रा...कंकड़ की सड़क ग्रायी...सड़क खतम हुई, गलीं ग्रायी। पर गलों के ग्रेंधरे में धुसते वह सहम गया जैसे किसी ने ग्राहर्य हाथों से पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया, उसकी फटी हुई शिक्त की नस पर हिम-शीतल ग्रोठ रखकर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसके पैर लड़खड़ा गये ग्रीर गली के ग्रेंधरे की हिकारत-मरी कालिख ग्रीर भी मारी हो गयी जिसमें धुसने से उसकी साँद रक जायगी...बुट जायगीं।

वह पीछे मुड़ा, पर रुक गया ! जैसे वह पत्थर हो गया हो । फिर कुछ, संयत होकर चोरों की तरह निःशब्द कदमों से किसी तरह घर की मोतरी देहरी तक पहुँच गया ।

दाई श्रोर की रसोई वाली वहली ज में कुप्पी टिमटिमा रही थी श्रीर चन्दा श्रास्त-व्यस्त-सी दीवार से सिर टेके शायद श्रासमान निहारते-निहारते सो गयी थी। कुप्पी का प्रकाश उसके श्राध चेहरे को उजागर किये था श्रीर श्राधा चेहरा गहन कालिमा में हूचा श्रद्धश्य था।

वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चन्दा के चेहरे पर नारील की प्रौढ़ता त्राज उसे दिखायी दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गयी थी, उसका त्रालुतायन न जाने कहाँ छत हो गया था। फूला-फूला मुख। जैसे टहनी से तोड़े फूछ को गानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएँ पड़ गयी हों, पर भीगने से भारीपन या गया हो ।

उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी, तो स्वा-सा लगा। एड़ियाँ भरी, स्वी-सी श्रीर नाख्नों के पास श्रवन सा स्वापन। वगपती का दिल एक बार मसोस उठा। उसने चाहा कि बदकर उसे उठा ले। श्रपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू-छू कर सारा कलुप पोंछ दे, उसे अपनी साँसों की श्रीन में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले। श्रीर उसकी श्रांखों की गहराई में काँककर कहे—देवलोक से किसी शापवश निर्वासित हो तुम इधर श्रा गयीं, चन्दा ? यह शाप तो श्रीमृट था।

तभी चन्दा ने हड़बड़ाकर आँखें खोलीं। जगपती को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नङ्गी हो गयी हो। अतिशय लजित हो उसने अपने पैर समेट लिये। घटनों से घोती नीचे सरकायी और बहुत संयत-सी उठकर रसोई के अँभेरे में खो गयी!

जगपती एकदम हताश हो, वही कमरे की देहरी पर घुटनों से कोहिनयों को साधकर, चीलट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गयी, तो लगा कि कई पराये स्वर वहाँ गूँज रहे हैं जिनमें चन्दा का भी एक है! ब्रालों की कालिख से संशय काँक रहा था...किवाड़ों की ब्रोट में सन्देह रेंग रहा था...छतें खड़ी थीं, पर सधनेवाली दीवारों की नीव खिसक गयी थी, हर तरफ, घर के हर कोने से, ब्रॉधेरा सैलाव की तरह बढ़ता ब्रा रहा था...एक ब्रजीव निस्त-क्शता... ब्रासमंजस ! गति, पर पथश्रष्ट ! शक्यं, पर ब्राकारहीन।

'खाना खा तेते'—चन्दा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तेयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञान की थी। खाने तो बैठ गया पर कीर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चन्दा ने बड़े सधे शब्दों में कहा—कल मैं गाँव जाना चाहती हूँ।

जैसे नह इस स्वना से पिन्ति था, दोला – ग्रन्छ। 🔝

चन्दा फिर बोली - मैंने बहुत पहले घर चिट्ठा डाल दी थी। मैंया कल लेने आ रहे हैं।

तो ठीक है — जगपती वैसे ही द्वा-हूवा बोला।

चन्दा का बाँध टूट गया श्रीर वह वहीं घुटनों में मुँह दवाकर कातर सी फफ़फ़-फफ़ककर रो पड़ी । न उठ सकी, न हिल सकी । वाँव जैसे एक बास्सी पूरा-का-पूरा टूट गया श्रीर सारा वँघा हुशा पानी एक दम हहरा पड़ा... सिसिकियाँ वँघ गयीं...

जगपती च्रण को विचलित हुन्ना, पर जैसे जम जाने के लिए, उसके होंठ फड़के न्नोर कोच की ज्वालामुखी को जनरन दावते हुए भी वह फुर पड़ा—यह सब मुक्ते क्या दिखा रही है ? बेशर्म !...बेगैरत !...उस वक्त नहीं सोचा था, जब... जब...मेरे लाश तले...

'तब...तव की बात भूठ है...'— सिसकियों के बीच चन्दा का स्वर फूटा— लेकिन जब तुमने मुभे बेच दिया...

एक भरपूर हाथ चन्दा की कनपटो पर आग मुलगाता पड़ा। और जगपती अपनी हथेली दूसरी से दावता खाना छोड़ कोटरी में घुस गया और रात-भर कुएडी चढ़ाये उसी कालिख में घुटता रहा।

दूसरे दिन चन्दा घर छोड़ अपने गाँव चली गयी।

जगपती पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी वीराने में, तालाक के बगल, कब्र, बब्ल और ताड़ के पड़ोस में। पर मन मुद्दी हो गया था। जबर-दस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता।... उसका दिल होता, कहीं निकल जाय। पर ऐसी कमजोरी-सी उसके तन और मन को खोखला कर गयी थी कि चाहने पर भी वह जा न पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपती धर पर ताला लगा नजदीक के गाँव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लँगड़ा, एक रेंगता कीड़ा, जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह खुद बेबसी में ऐसी आग में कूद पड़ा था जिसकी आँच से उसके पर जल गये थे और अब वह सिर्फ रेंग सकता था।

वह उस बाग में पहुँच गया बहाँ खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरेवालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र-वर्र का अवाध शोर शुरु हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शक्र की ऊल्हाड़ी बज उठी और गाँव से दूर उस वाग में एक लयपूर्ण शोर शुरु हो गया, खर-खर्, खद् ाखद् । जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती, तो पूरा पेड़ थर्रा जाता।

करीय के खेत की मेड़ पर बैठे जगपती का शरीर भी जैसे कांप-कांप टटता। चन्दा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुक्ते बेच दिया क्या वह ठीक कहती थी १ क्या वचनसिंह ने टाल के लिए जो रुपये दिये थे, उसका ब्याज इधर चुकता हुआ। १ क्या सिर्फ वही रुपये आग बन गये जिसकी आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदश्चे मोम से पिघल गये १

'शां क्रेरे !—वाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगायी । शक्र ने फुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगायी कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ भारकर नेंधा ला गड़ी।

जगपती का ध्यान भंग हुआ। उसने मुझकर दड़े पर आँखें गड़ायीं। दो मेंसागाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुँची थीं। शक्रे ने जगपती के पास आकर कहा—एक गाड़ी का भर्त तो हो गया, बल्कि डेड का अब इस पतिया पेड़ को न छाँट दें?

जगपती ने उस पेड़ की श्रीर देखा जिसे काटने के लिए पाक्र ने इशारा किया था, पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला—श्रेर यह तो हरा है श्रभी इसे छोड़ दो।

'हरा होने से क्या, उखट तो गया है। न फूल का, न फल का। अब कीन इसमें फल-फूल आयेंगे, चार दिन में पत्ती कुरा जावेंगी।'— शक्रे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अन्दाज से कहा।

'जैसा ठीक समभो द्वम'--जगपती ने कहा और उठकर मेड़-मेड़ पक्के कुएँ पर पानी पीने चला गया।

दोपहर दलते गाड़ियाँ भरकर तैयार हुई श्रीर शहर की श्रीर खाना हां गयीं। जगपती को उनके साथ श्राना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदीं शहर की श्रीर चली श्रा रहीं थीं श्रीर जगपती गर्दन सुकाये कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे-धीरे उन्हीं की बजती धिएट्यों के साथ निर्जीव सा बहता श्रा रहा था"।

'कई वरस बाद राजा परदेश से बहुत-सा धन कमा कर गाड़ी पर लादकर अपने देश की खोर लोटे'—माँ सुनाया करती थीं—राजा की गाड़ी का पहिचा महत्त से कुछ दूर पतेल की फाड़ी में उलक गया। हर कोशिश की, पर पहिचा न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि 'लंकर' के दिन के जन्मे बालक ख़गर ख़पने घर की सुपाड़ी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिचा निकल जायगा। वहीं दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कृदकर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लायेंगे, जब तुम आधा धन देने का बादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े-दौड़े घर का रास्ता बताते आगे-आगे चले। आख़िर में गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली।

राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गये ? भीतर पहुँचे, तो रानी खुशी से बेहाल हो गयी।

—पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा, तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई।...

गाड़ियाँ जब टाल पर श्राकर लगीं श्रीर जगपती तखत पर हाथ-पैर दीलें करके बैठ गया, तो पगडंडों से गुजरते मुन्शीजी ने उसके पास श्राकर बताया—श्रामी उस दिन वस्ति में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गाँव में जाना हुआ, तो पता लगा कि पन्द्रह-बीस दिन हुए चन्दा के लड़का हुआ है।—श्रीर फिर जैसे मुहल्ले में सुनी-सुनायी वातों पर पदी डालते हुए बोले—मगवान के राज में देर हैं, श्रन्थेर नहीं, जगपती भैया!

जगण्ती ने सुना, तो पहले उसने गहरी नजरों से मुनशीजी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना टीक-टीक नहीं खोज पाया । हृदय उसका असझ पीड़ा से कराह उटा और मुख पर घुणा के चिन्ह उमर आये। पर सब-बुख सहन करते हुए बोला—देर और अन्धर दोनों है।

'अन्धर तो खरासर है...तिरिया चरित्तर है सब! बड़े-बड़े हार गये...'
— कहते-कहते मुन्शीबी रुक गये, पर कुछ इस तरह, जैसे कोई बड़ी भेद-भरी
बात है, बिसे उनकी गोल होती हुई आँखें समका देंगी।

जगपती मुन्शीजी की तरफ ताकता रह गया। मिनट-भर मनहूर-सा मीन छाया रहा, तो उसे तोड़ते हुए मुन्शीजी बड़ी दर्द-भरी ख्रावाज में बोले—सुन तो लिया होगा तुमने ?

— क्या ? — कहने को तो जगपती कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुल्शी-जी उस गाँव में फैली बातों को ही बड़ी बेददीं से कह डार्लेगे, उसने नाहक पृछा।

तभी मुन्शीजी ने उसके नाक के पास मुँह ले जाते हुए कहा—चन्दा दूसरे के घर बैठ रही है...कोई मदस्दन है वहीं का । पर बच्चा दीवार वन गया है; चाहते तो वो यही हैं कि मर जाय, तो रास्ता खुले, पर रामजी की मर्जी ।...सुना है, बच्चा रहते भी वो चन्दा को बैठाने को तैयार है ।

जगपती की साँस गतो में श्राटककर रह गयी, जैसे किसी ने गर्दन की कड़ी गाँठ से कस दिया हो। वस, श्राँखें मुन्शी की चेहरे पर पथरायी-सी जड़ी थीं।

मुन्शीजी बोले—अदालत से वचा तुम्हें मिल सकता है।... अब काहे का शरम लिहाज ?

'अपना कहकर किस मुँह से माँगू, बाबा ? हर तरफ तो कर्ज से दवा हूँ। तन से, मन से, पैसे से, इकात से, किसके वलपर दुनियाँ सजाने की कोशिश करूँ ?'—कहते-कहते उसका वाँध टूट गया, और वह घुटनों में मुँह देकर बुरी तरह सिसकने लगा।

मुन्शीनी कातर-से वहीं बैठ गये। जब रात कुक द्यायी, तो नगपती के साथ ही मुन्शीनी भी उठे। उसके कन्धे पर हाथ रखे वह उसे गली तक लाये। अपनी कोठरी द्याने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन कुकाए गली के बाँधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला द्याया, जैसे कुछ हुद्या ही न हो। पर कुछ ऐसा बीक था, जो न सोचने देता या त्रीर न समकते। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा, तो सहसा उसके कानों में मनक पड़ी— द्या गने सलानाथी! इसकानन!

उसने जरा नजर उज्जार देखा, तो गली की चाची-भौजाहमाँ बैठक में जमा थीं और चन्दा की ही चर्चा छिड़ी थीं। पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और वरोठे के अँवेरे में कुछ सूक्त न पड़ा, तो एकाएक वह रात उसकी आँखों के सामने घूम गयी जब 'वह अस्पताल से चन्दा के साथ लोटा या।...वेबा चार्चा का वह जहर गुक्ता तीर, आ गये राजा निर्द्धिया अस्पताल से! और आज, सत्यानासी! कुलवोरन! और स्वयं उसका वह वाक्य, जो चन्दा को छेद गया था, तुम्हारे कमी कुछ न होगा!...और उस रात की शिश्च चन्दा!

चन्दा के लड़का हुआ है ।...वह कुछ और जनती, आदमी का वचा न जनती !...वह और कुछ भी जनती, कंकड़-पत्थर ! वह नारी न बनती, वची ही बनी रहती, उस रात की शिशु चन्दा ! पर चन्दा यह सब क्या करने जा रही है ? उसके जीते-जी वह दूसरे के घर बैटने जा रही है ? कितने बड़े पाप में ढकेल दिया चन्दा को...पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए ! आलिर क्या ? पर मेरे जीते-जी तो यह सब अच्छा नहीं । वह इतनी घुणा बस्दाश्त करके भी जीने की तैयार है ! या मुक्ते बलाने को ? वह मुक्ते नीच समकती है, कायर...नहीं तो एक बार खबर तो लेती । बच्चा हुआ, तो पता तो लगता । पर नहीं, वह उसका कीन है ? कोई भी तो नहीं ! थीलाद ही तो वह स्नेह को धुरी है, जो आदमी- औरत के पहियों को साधकर पार ले जाती है...नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा । तो क्या चन्दा...औरत नहीं रही ? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं पर चन्दा तो मेरी है ।...एक बार उसे ले आता यहाँ...रात के मोहक अवेरे में उसके फूल-से अधरों को देखता...निह न्ह सोये पलकों को निहारता... साँसों की दूध-सी अछूती महक को समेट लेता...

पर आजका अविशा! घर में तेल भी नहीं, जो दिया जला लें। और फिर किसके लिए कीन जलाये १ चन्दा के लिए.....पर उसे तो उसने मेज दिया था। सिवा चन्दा के कीन सी सम्पत्ति उसके पास थी, जिसके आधार पर कोई कर्ज देता। कर्ज न मिलता, तो यह सब कैसे चलता १ काम... पेड़ कहाँ से कटते १ और तब वह शक्रे के चे शब्द उसके कानों में गूँज गये, हरा होने से क्या, उखर तो गया है, न फल का, न फूल का, चार दिन में पता सुरा जायगी ।...वह स्वयं भी तो एक उखटा पेड़ है, न फल का, न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ कोचा, उसपर कभी विश्वास न कर पाया। चन्दा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा माँगने पर डाँटता रहा, पर खुद लेता रहा और अाज...वह दूसरे के घर वैट रही है...उसे छोड़कर...वह अनेला है, बिल्कुल अनेला !...हर तरफ बोफ है, जिसमें उसकी नस-नस कुचली जा रही है, रग-रग फट गई है।...और वह टटोल टटोलकर भीतर घर में पहुँचा।...

'रानी श्रपने कुलदेवता के मंदिर में पहुँची' — मां सुनाया करती थीं — श्रपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे! कुल देवता प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने श्रपनी देवा शिक्त से दोनों बालकों को तस्काल जन्मे शिशुश्रों में बदल दिया। रानी की छातियों दूध भर श्राया श्रीर उनमें से दूध की घार फूट पड़ी, जो शिशुश्रों के मुँह में गिरने लगी। राजा को रानी के संतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिये श्रीर कहा कि तुम देवी हो! ये मेरे पुत्र हैं। श्रीर उस दिन से फिर से राजकाज सँमाल लिया"

पर उसी रात जगपती श्रपना सारा कारबार त्याग, श्रामीस होरे तेल जानर गर गया | क्योंकि चन्दा के पास कोई देवी शक्ति नहीं था और जगपती राज्य नहीं, बचनसिंह कम्पाउन्हर का कर्ज्दार था ! ......

'राजा ने दो बातें कीं,'—माँ सुनाती थीं—एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया और दूसरे राज के नये सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम सुद्वाकर चालू किया, जिससे राजभर में अगले उत्तराधिकारों की खबर हो जाय……

जगपती ने मरते वक्त दो परचे छोड़े, एक चन्दा के नाम, दूसरा कान्त के नाम।

चन्दा को उसने लिखा था, चन्दा, मेरी श्रांतिम चाह यही है कि तुम वच्चे को लेकर चली श्राना श्रिमी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम श्रा सकोगी। चन्दा श्रादमी को पाप नहीं पश्चात्ताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। वन्चे को लेकर बकर चली ग्राना।

कार्न को उसने लिखा था, किसी ने मुक्ते मारा नहीं है ... किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जायगा। उसमें जहर है। मैंने अपीम नहीं, रुपये साथे हैं, उन रुपयों में कर्ज़ का ज़हर था, उसी ने मुक्ते मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाय, जब तक चन्दा बच्चे को लेकर न या जाय। याग बच्चे से दिलवायी जाय। वस ।

मां जब कहानी समाप्त करती थीं, तो आस-पास बेठे बच्चे फूल चड़ाते थे ! मेरी कहानी भी खुरम हो गयी, पर """

## पं ० गिरिजाशंकर पाएडेय

जन्मकाल रचनाकाल १६२५ ई० १६४७ ई०

## राह का कंटक

जिस दिन कोड़ी के लड़के से अपनी कन्या के विवाह-प्रस्ताव को रामलीचन ने डुकरा दिया, उसी दिन चुछा गंगाजली ने ग्रह-त्याग और काशीवास का ढढ़ संकल्प कर लिया। आज यह पहला अवसरतो न था। इसी माँति अन्य कई लोगों ने अपनी कन्याओं से उसके पुत्र के विवाह-प्रस्ताव का खंडन ही नहीं, तिरस्कार भी किया, और खिलजी उड़ायी थी। पर गंगाजली आधात की आदी हो चुकी था। आज रामलोचन के इस निर्माय ने उसमें एक नयी प्ररेगा उत्पन्न कर दी। दिन भर गंगाजली गाँव वाजों से अपने ग्रह-त्याग और काशीवास की चर्ची करती रही। पड़ोसी बुड़िया के इस आकर्षियक निरुचय से विस्मित थे, मुहल्ले की खियाँ दु:खित थी। कुछ रो भी पड़ी—हाय। एकलीता बेटा, और इतने दिनों का लंसार-त्याग कर जा रही है। अमागिन !...कोड जो न करा दे। हे मग्रवान !

संध्या समय जब लड़का बाहसे घर लीटा तो गंगाजली ने श्रांसुश्रों से मरे नित्र श्रोर काँपती हुई वाणी से कहा—'विश्वनाथ! माँ-वाप मनुष्य को जन्म देते हैं, पाल-पोस श्रोर पढ़ा-लिखाकर श्रावमी बनाते हैं। पर बेटा, भाग्य की रेखा को नहीं मिटा सकते। दुम्हारे लिए मैं पाप बन गयी हूँ। कल मैं काशी जा रही हूँ।

'नयों माँ, दुम कल काशी क्यों जाश्रोगी ?'

सिम कोड़ी के रहते कीन तुभे श्रापती कर्या देगा है फिर तेरी राङ् का कंटक गया वर्ते ! विश्वनाथ मेरी इस घर में पनास वर्ष का जीवन शिताया है । दल वर्ष की उद्य में दलहिन बनकर श्रापी, सास-भत्तर दा सुख पाया। तुम्हारे वाप थे, उन्होंने भी पान भी तरह फेर कर रखा। उनके जाने के बाद तुम्हें देखकर जीता रहा। लेकिन बेटा, सुफे तुम्हारे सुखों को भी तो देखना है। अपने नरक में तुम्हें क्यों घसीटूँ ।

'माँ, मैंने कह दिया न । मैं विवाह ही न करूँगा। तुम मेरे लिए इतनी चिन्ता क्यों करती हो ?'

'यह क्या तुम्हारी ही चिन्ता है विश्वनाथ ? यह तुम्हारे वाप-दादों के वंश की विन्ता है । वाह रे संसार ! कोड़ सुक्ते हो और भोगे मेरा बेटा । लो, मैं ही चली जाती हूँ । कल तुम इन्द्रमिश के घर कहला देना । वह भी मेरी ही तरह दुःलों की मारी विधवा है । उनकी लड़की साँवली है तो क्या, मेरे घर की बहू होने योग्य है । बेटा, वह राँड़-गरीव तुक्ते दहेज न देगी, न सही । लड़की तो देगी, उसे ही सिरमाथे लगाना.....।'

'जब मैं विवाह करूँ तब तो ! मैंने तो प्रशा कर रखा है माँ...।'

किन्तु माँ ने इस प्रणा के विरुद्ध कुछ न कहा । उस रात माता-पुत्र में विवाद होता रहा । रो-रोकर गंगाचली ने रसोंई पकायी, प्रेम से परोस कर बेटे को खिलाया । विश्वनाथ खाता न था — हजारों कसमें दिलाकर बुद्धा किसी भाँति उसे शान्त कर सकी । पत्नी लाने, घर बसाने, और जीवन चलाने की सारी बातें सिखाकर रात ही में उसने गाँव छोड़ दिया ।

भोर का समय था, रास्ता श्रॅंधेरा, लहलहाते हरे-भरे खेतों के बीच निर्जन पगडंडियाँ....।

सहसा शृ'खला दूट गयी। दिमाग उचटा और भिखारियों का करण-क दन सुनायी पड़ा—'बाबू जी, ईश्वर के नाम पर......एक पैसा.....।'

'श्ररी बुढ़िया, सँभल के बैठ। साहब तेरा फोट्ट लेंगे।' बगल में बैठा एक जटाधारी साधु बोला, जो अभी-अभी गाँजे को दम लगा रहा था—'साहब ने मेरा भी फोट्ट लिया और एक रुपया इनाम दिया...यह फोट्ट वह बिल्लाइत ले जायगा।'

एकाएक मन श्रासमान से गिरा। वहाँ वह अपना गाँव और कहाँ यह काशी का दशाश्वमेघ रोड। छोटी भोगड़ियाँ, लहराते खेत, अपना द्वा घर, सब श्रोभल हो गये और आँखों के सामने वही सस्य नान पड़ा— दशाश्वमेघ रोड

की चौड़ी सड़क, दोनों श्रोर कॅचे-कॅचे मकान, इक्का-ताँगा श्रोर मोटरों की पो-पों, सैकड़ों श्रादिमियों का कोलाहल, चाय की दूकानें, रेडियो, श्रखवार, श्रोर...श्रोर चित्तरं जन पार्क के बगल में मिखमंगों का संसार, वह संसार जिसमें मृगी, हिस्टीरिया, गर्मी, लक्क्वा श्रोर कोड़ के रोगी कीड़ों से सरकते, कहँरते बज-वजा रहे हैं, मल-मूत्र में लपेटे, जिन पर मिक्खयाँ मिनक रही हैं। इसी सड़क पर विदेशी यात्री मोटरों से उतरते हैं। घाटों की सैर के लिए जाते-जाते मिखारियों के भी चित्र ले जाते हैं, जिससे योरप श्रीर श्रमेरिका में वे भारत की गैरत का श्रच्छा दिंदीर। पीट सकें!

'शरम नहीं आती । साधु बने हो ! इतने हट्टे-कट्टे, मेहनत क्यों नहीं करते ? मीख माँग कर गाँचा पीते हो ... छि: ।' पास ही की चाय की दुकान पर वैठे एक विद्यार्थी ने गैंजेड़ी बावा को डाँटा ।

'श्ररे पार्टनर, इतने ही से घवरा गये। यह गाँजे का दम मारते हैं, मलाई खाते हैं श्रीर वह सब मजा लेते हैं जो हम नहीं ले सकते। फिर भी वे मिखारी हैं। मीत तो हम—एम० ए०, बी० ए० वालों की है। कल यहीं एक मिखारी मरा था। उसकी गुदड़ी से श्रठारह सौ निकले। हमसे तो सायु-बाबा ही श्रच्छे। कितना श्रच्छा होता यदि बी० ए० पास ही न किया होता! कम से कम इनकी तरह निश्चित तो रहता। मुफ्त में खाता श्रीर श्रठारह सौ जोड़ता...श्ररे इसी पोस्ट श्राफिस में कितनों के खाते खुले हैं। विश्वास न हो तो पोस्टमास्टर से पूछ देखों...।' हँ बते हुए एक श्राइसकीम बेचनेवाले विद्यार्थों ने कहा।

'भाई, तुम धन्य हो । वेकारी-समस्या का यह श्रन्छा समाधान निकला । कोई तुमसे सबक ले । जरा इस बाबा को देखो... कैसी मस्ती से गाँजा पी रहा है । श्रीर फिर इन विदेशी यात्रियों पर गौर करो जो हमारे पापों के चित्र ले जाकर बाहर हमारे ही विरुद्ध प्रचार करते हैं, हँसते हैं।

गोरे यात्री ने कोड़ी बुढ़िया का चित्र खींचा, चलते समय एक रूपया उसके सामने फेंका और अन्य साधुओं, भिखारियों तथा दीपारों का फोटों उतारता आगों बढ़ गया। लोग देख रहे थे...चाय की तृकान में रेडियों दश रहा था, मोटरें आतीं और हार्न देशों निकल दातीं, पर भिखांगों की यह तृतिया गुदड़ी वा कफन

लपेट जीते ही नरक में डूब रही थी।

'यदि सरकार के पास धन नहीं है तो क्यों नहीं इनके धन से ही इनका इलाज करती ? पर कौन कहे...कौन सुने.....।' विद्यार्थी बोला।

'अच्छा पार्टनर...चला, नमस्ते'। श्राइसक्रीम बेचनेवाले ने उत्तर दिया श्रीर चला गया।

'नमस्ते !'

किर वही...वाबू जी...एक पैसा ईश्वर के नाम पर... श्रपाहिज गरीब को...।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

तब से श्राज पाँच वर्ष बीत गये। गंगाजली काशी में दशाश्वमेध घाट पर भीख माँगती श्रीर श्रपने नारकीय जीवन के रोप दिन किसी प्रकार बिता देती। कभी-कभी शहरा श्रादि में गाँव वाले गंगा-स्नान करने काशी श्राते तो पहचान जाने के भय से दूर से ही उन्हें देखकर वह भाग खड़ी होती। कहीं गाँव वाले विश्वनाथ पर श्राँगुली न उठायें। उस दिन की श्रामदनी भी चली जाती। हाय रे लोकलजा! तू मरते-मरते भी श्रपने ब्याज का दरसूद भी वसूल कर लेगी।

सपना चलने लगा। विचारों की कड़ी फिर जुड़ गयी। वहीं गाँव, यहीं सुधि.....।

विश्वनाथ का विवाह हो गया। बहू घर आ गयी। सूना आँगन फिर एक बार दुलहिन की पायलों की रुन-भुन से गूँज उठा। गंगाजली का हृदय भीतर ही भीतर तड़प उड़ा। कई बार इच्छा हुई। एक बार गाँव जाकर बहू का मुँह तो देख आऊँ। उसे आशीवीद दे आऊँ। किन्तु घर जाने का उसे साहस न हो सका। किए मुँह से गाँव वापस जाय! जब कभी बेटे-पतीहू का स्नेह हिलोरें मारता तो वह गंगा-तट पर एकांत में जाकर खुल कर रोती और जब हृदय का मार कुछ हल्का हो जाता वो गुँह धोकर किर अपने स्थान पर आ जाती। एक बार फिर वहीं स्वर सुनायी पड़ता—यात्र्जी...ए प्र पेता, ईश्वर के नाम पर...... अपाहिन गरीब को....।

अभी पार राज की बात है। प्रहण पर गाँव वाले काशी आये थे। साथ में यह भी थी। कि की ने देखा और पहिचान लिया उसने बहु की आर संकेत

किया कि यह विश्वनाथ की परनी है, उसकी पुत्रवधू। उसकी गोद में चाँद-सा एक सुन्दर बच्चा खेलता मचल रहा था; ठांक विश्वनाथ की मृखाकृति थी। गंगाजली का प्रोमाकुल हृदय पौत्र को गोद में लेकर चूमने, लाइ करने और 'मुनुआ' कहकर दुलारने के लिए हाहाकार कर उठा। पर अभागिनी कोड़ी के गलित शंग उठ न सके। उसने अपनी ऐंटी, गशी और सूजी हुई श्रॅगुलियों को देखा, एक साँस खींचकर मुँह ढाँग लिया। भीड़ झूँट गयी, लोग चले गये।

तव से कोई समाचार न मिला । गंगाजली उसी माँति मीख माँगती, श्रंग्रेज श्राते, श्रमेशिकन श्राते, उसके चित्र लेते, रेडियो वजता, मोटरें दौड़तीं श्रीर खुदिया कह में लेटे मृत की माँति कहँए-कहँर कर श्रपने दिन काट रही थी।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

'कहो भह्या, यहाँ कोई बूड़ी स्त्री भीख माँगती थी?' देहाती लग रहे एक युवक ने चाय की दूकान पर बैठकर अखवार पड़ने वाले एक दूसरे मनुष्य से पूछा।

'झरे वहीं जो कोड़ी है न !' 'हाँ वाबूजी, वही...वहीं, कहाँ है वह ?'

'होगी कहीं, इधर-उधर। आज तो नहीं देखा उसे।'

'परसों से बीमार थी। किसी दूकान के पटरे के नीचे होगी या उस कुड़े के पीछे.....।'

गिलास में चीनी गलाने के लिए चम्पच हिलाते हुए चाव दाले ने बताया--'श्रव तो चला-चली का समय है। बेचार्य थी किसी श्रच्छे घर थी...पाँच सल यहाँ भीख माँगती रही। पर थी बहुत नेक।'

'भाई, मिलारी हो जाने से ही कोई अपने जीवन मर के संस्कार नहीं भूल सकता।' चाय पीने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। देहाती युवक हक्का-वक्का हो मुँह ताकता रहा। किर पानल जा उद्युदाता इवर-उप खोजने लगा। पास के दूकानदार हँसते—'नला, मिलारियां की भी खोज करनेवाला आज एक आया तो।'

पर युवक का ध्यान इधर न था। बहुत परिश्रम के बाद उसने दूँ इ निकाला! कृड़े की ढेर के पीछे पेशाव की नाली के पास; फटे चीथड़ों में लिपटी मौत के पंजे में काँपती गंगाजली का अस्थि-पंजर अन्तिम श्वास की खरखराहट से हिल रहा था। युवक आँधी की भाँति चिल्ला उटा — 'माँ, उम्हें वापस लेने आया था, इस जीवन से विदा कराने। मैंने धन एकत्र कर लिया है। पर त् मुफे छोड़ गयी...में तेरी कुछ भी सेवा न कर सका।'

भीड़ लग गयी। उसी समय एक विदेशी यात्री गाइड के साथ मोटर से उतरा। यह दृश्य देखा तो बोला — 'वन स्नैप, ए मिनट प्लीज।'

गाइड चिल्लाया-'ए त्रादमी हट जा, साहव तस्वीर लेना चाहता।'

लोग दुकुर-दुकुर ताकते रह गये। श्रामागिनी गंगाजली का राव भी संसार के लिए एक तमाशा बन गया था। साहव ने जेव से एक रुपया निकाल कर फेंका श्रीर हैंसता हुआ चला गया। दर्शकों को वाद में मालूम हुआ कि देहाती युवक बुढ़िया का पुत्र था जो उसे वापस ले जाने के लिए आया था। चाय की दूकान पर अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थों ने धीर से कहा—माई, रोओ मत। इस देश में अभी लाखों माँ कोढ़ से सड़कर भिनभिना रही हैं। उन्हें घर ले चलो। आओ चलें पुलिस चौकी पर...अभी तो बहुत से काम वाकी हैं।

विश्वनाथ ने दूसरी श्रोर देखा। एक देहाती युवती मुँह ढाँके गोद में बचा लिए सिकुड़ी रो रही थी। बच्चे ने माँ की श्रोर देखकर पूछा—'माँ दादी क घर न चलोगी ? वह कैसा तमाशा है माँ ?'

पर माँ इसका क्या उत्तर दे! चाय वाले की दूकान पर लगा रेडियो अब भी गा रहा था—डूब जा में कथार में खाहिल पे आना है मना।

श्री राजेन्द्र यादन जन्मकाल रचनाकाल १६२६ ई० १६४७ ई०

## एक कमजोर लड़की की कहानी

पाठको, इसमें मैंने सुखान्त और दुखान्त दोनों प्रकार की किंच एवने वालों के लिए कहानी कही है। ग्राप में से बहुतों ने अपनी सच्ची लगन से अपनी किसी पड़ोसिन लड़की से अवश्य ही प्रेम किया होगा और बहुत सम्मावना है — बहुत क्या निश्चय ही-उस लड़की की शादी आपके देखते-देखते दूसरे के साथ हो गई होगी। तब आप रोये होंगे, मन ही मन घुले होंगे और अक्सर आत्महत्या की बात सोचा करते रहे होंगे। लेकिन फिर सभी कुछ ठींक हो गया होगा। आप अपनी जिन्दगी के संघवों में, नौकरी की तलाश में या आफिस की फाइलों में खो गये होंगे, लड़की अपने पित के साथ बच्चे पैदा करने में लगी होगी और दोनों उस बात को बचपन की बात कहकर मूल गये होंगे। बड़े हो कर आप अत्यन्त रखवाली करते होंगे कि कहीं आपका लड़का मी किसी लड़की से बचपन का यही खेल न खेलने लगे, और आपकी भूतपूर्व प्रेमिका अपनी लड़की को हमेशा अपनी आँखों के आगे रखती होगी कि कहीं वह आप जैती पड़ोसी-लड़के' के चक्कर में न उलक्क बाय और उसे 'जीवन-सर्वश्व' न समभने लगे, जैता खां उसने कमी अपने आपको समभा था।

खेर में कहानी यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि प्रोमिका की शादी की हुए बहुत थोड़ा-छा, लगभग दो-तीन साल का समय बीता है। प्रोमी, सुविधा के लिए उनका नाम प्रमोद मानिये, एक प्रतिद्ध नेता बनकर उसी नगर में आया हुआ है जिसमें प्रोमिका रहती है, लेकिन ठड़रा नहीं नहीं है। फिर भी न्यस्तता में से थोड़ा समय निकाल कर, जैसे भी हो, उसका इरादा उससे मिल आने का

अवस्य है। वह बैठा सन्ध्या की कार्यकारिए। में पढ़ने के लिए आवस्यक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मन ही मन वह प्रतीद्धा कर रहा है कि जिस अधिवेशन में वह आया हुआ है, उसके संयोजक से उसने जो कुछ आँकड़े मागे थे, वे आभी तक क्यों नहीं आये। उसने उनके पास एक स्वयंसेवक भेज दिया है और इस समय वह उसी की राह देख रहा है। सुबह के दस बजे हैं, वह पलंग पर बैटा ही लिख रहा है, अभी बह जो नाय पी जुका है, उसका खाली प्याला पास में रखा है। सामने का दरवाजा बरामदे में खुला है—बरामदे में दरवाजे तक धूल की एक चौड़ी पट्टी आयी हुई है। समय जाड़े का है। एक ऊनी शॉल उसके कन्धों पर लापरवाही से पड़ा है। हाथ में फाउरटेनपेन खुला है और उसे पीछे से हलके हलके दाँतों पर ठोंक कर वह कुछ सोच रहा है। वस, कहानी शुक्त करने के लिए इतना काफी है, शेष कहानी के दौरान में आता चलेगा।

कहानी दूसरे महायुद्ध से पहले की है। १—कुँ आ और गूँ जती आवाज

'हुँ: तो श्रापने मुक्ते बहर देने के लिए बुलाया है ? यह बहर भी तो देखें ।' प्रमीद ने मन ही मन कहा और हाथ का पत्र मोड़कर जेब में रखने लगा। रखते-रखते फिर एक बार उड़ती निगाह डाली। उनमें चिरपरिचित श्रदारों में केवल यही लिखा था और हर श्रदार में किसी की श्रवकों की मीनी-मीनी गंध थी।

प्रमोद भैया,

आप यहाँ आये हुए हैं, फिर भी आपने यहाँ आने की आवश्यकता नहीं समभी। यह तो उचित नहीं है। क्या सन्ध्या को ठीक आठ बजे हमारे यहाँ खाने पर आयेंगे? सच हम लोग बहुत प्रतीचा करेंगे। हाँ, एक बात है, आपसे छिपाना नहीं चाहती। भोवन मैं अपने ही हाथों से बनाऊँ गी, वह विशेषरूप से आपके ही लिए होगा क्योंकि उसमें 'पोटाशियम साइनाइड' मिला होगा। मजाक इसमें जरा भी नहीं है। लेकिन वह आपको खाना ही है। विशेष क्या? आप आठ बजे आ ही रहे हैं। आ रहे हैं न ?

यापकी, सविता साथ का पत्र संयोजक जी का था जिसमें कागज देर से भेजने के लिए स्नमा-याचना की गई थी क्योंकि जो सजन इन कागजों को रख गये थे, वे अभी तक नहीं आये थे। एक साथ दोनों पत्रों को उसने वड़ी लापरवाही से मेज के एक कोने में फूलदान से टिका कर खड़ा कर दिया और स्वयं उस रिपोर्ट में उलक्क गया। दो घएटे तक सब कुछ भूल कर वह रिपोर्ट लिखता रहा।

काम समाप्त करके जब उसने सिर ऊपर उठाया और एक थकी साँस ली तो अनजाने ही उसके होठों से निकल गया—तो तुम जहर खिलाओगी सविता? अन्छी बात है। और स्मृतियों की फुहार में वह हँस पड़ा, पीछे दीवार से पीठ टिका कर सहारा लिया और गुनगुनाने लगा—'अमृत हो जायेगा विष मी पिला दो हाथ से अपने।'...अतीत की गुजिलका घीरे-धीरे खुलने लगी, खुलतो चली गई...वह बुदबुदाया...अब कीन-सा जहर रह गया है कि...

'सचमुच, शर्म तो छापको छा नहीं रही होगी ?'

'किस बात की !'

'किस बात की ?' उसने चिड़कर मुँह बनाते हुए दुहराया'—वड़े याये हमें यपनी जूरी कॉफी पिलाने वाले ! पहले शीशे में जाकर अपना मुँह तो देखिये। जाइये, इम नहीं पीते।' वह उनक उठी, 'पता है, मैं बाह्यण की बेटी हूँ, अपनी हैंसियत से रहा की जिये।'

'बहुत वक-वक मत कर, खोपड़ी तोड़ दूँगा। घर में क्या घुस आने देते हैं ? वह तो यहाँ आकर रीव भाड़ने लगी! तेरे पुरखों ने भी देखी होगी कॉफी वहाँ ? यहाँ तो तुलसी का जुशांदा उवालते हैं।'

'नहीं जी, हमें कॉफी क्यों देखते को मिलेगी १ हिन्दुस्तान के सारे काफी के बगीचे तो ख्रापके हैं न, ख्राप ही तो एक इंगलैंड से नये लीटकर द्याये हैं न, बड़े खाये चलकर हमें काफी पिलाने !' सु ह विचका कर वह वोली।

'इंगलैंड से नहीं आये तो तेरी तरह से घर में ही बैठकर पढ़े हैं १ पता है, आप एक विश्वित से वार्ते पर रहा है इस समय, बाहर से ही चपरासी मगा दिया करेगा।' 'जी हाँ, बहुत वैरिस्टर देखें हैं ! ख्राते हैं तो बड़ा रीव ख्रीर शान रखते हैं, फिर तो काहू ही लगाते बनता है सड़कों पर !' वह खिलखिला कर हँस पड़ी ।

'श्रच्छा, वक-वक मत कर, काफी पीती है कि नहीं, टरडी किये डाल रही है।'

'फिर वही रट, कह दिया कि है लन्दन-पलट बेरिस्टर प्रमोद जी, आप इस समय लन्दन के किसी क्लव में, किसी मेम के साथ नहीं बैठे हैं कि एक दूसरे की 'तन्दुरुस्ती' पी जा रही है, जूठी शराब और काफी चल रहे हैं। आप इस प्रसिद्ध तीर्थ नगरी में अपने घर में हैं और कुमारी सिवता शर्मा, समसे, 'शर्मा' से बात कर रहे हैं। यह तो किहचे, मैं आपके यहाँ का पानी तब भी पी लेती हूँ; हमारी जाति का कोई सुने तो निकाल बाहर करे—कायस्थों के यहाँ का पानी ? राम-राम!' उसने कानों पर हाथ रख लिये।

'तो मुक्ते भी जिद है कि आज तुक्ते काफी पिलाकर ही छोड़ूँगा, बैरिस्टरी मैंने पढ़ी है, छाँट आप रही हैं।"

प्रमोद ने भपट कर उसकी बाँह पकड़ ली और अपना प्याला उठाकर उसकें मुँह से लगाकर.....गुरीया—'पो...पी...नहीं तो फैलती है...'

'भैया, यह बात ठीक नहीं है, मैं मामों को श्रावाज् देती हूँ फिर—मामी।' वह नाराजी से बोली—'काफी-वाफी हम नहीं पीते, हमें स्वाद नहीं श्राता... हुक्के का-सा पानी, श्ररे...मानो...।'

'खाद नहीं श्राता! सारी दुनिया काफी पीती है, इन्हें श्रनोखा ही खाद श्राता है।' बाँह छोड़ कर प्रमोद ने गर्दन पकड़ ली, श्रीर दूसरे हाथ का प्याला 'खट्' से उसके होटों से लगा दिया। सिवता के होट जल गये श्रीर दो घूँट मुँह में मर गयी। एकदम वह सटक गई। सारा मुँह लाल हो उटा, गले की नसें उमर श्राई श्रीर श्राँखों में पानी मर श्राया। उसने दोनों हाथों से प्याला पकड़ कर इस तरह साँस ली जैसे दूब जाने पर उमर कर साँस ली हो। प्रमोद ने कर हटा लिया।

'ले अन रो, मामी से जाकर, कि मेरा धर्म लष्ट कर दिया, न जाने क्या पिला दिया! उद्दर्श्व स्वर में वह बोला। फिर काफी के प्याले की अपने होठों की च्यीर बढ़ाया ।

सविता का गला जल गया था श्रीर दोनों हाथों से श्रमी तक उसने गला पकड़ रखा था।

'तुमें तो तीधे मुँह कमो कुछ करने को कहे ही नहीं। वस गर्दन पकड़ी श्रीर काम करा लिया।' बात समाप्त करके उसने किर प्याला श्रपने होठों की तरफ, बहाँ कुटिल मुस्कुराहट नाच रही थी, बड़ाया।

'तुम्हारी भी श्राण बाबूजी से शिकायत नहीं की तो मेरा नाम नहीं। लन्दन से लौट कर आये हैं, इस प्रारे यहाँ आदर करते-करते मरे जाते हैं और आप सा'व हैं कि किसी को बंदतें ही नहीं अपने सामने। हमारा सारा गला जल गया। अरे, अब उसे क्यों पीते हैं दे मुँह से निकल आई थी—हाय-हाय कैसे गन्दे हैं! छि: छि: !' घिन से दोनों हाथ मटक कर वह बोली, 'मैया सच, तुम तो जब से पड़ लिख कर आये हो, बिल्कुल मलेच्छ हो गये हो, और लेके हमें अपनी जूडी काफी पिला दी। भैया, सच बात है, ऐसे तुम मेरा धरम नह करोगे तो में यहाँ भाकूँगी भी नहीं, समके। उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे काफी उसके पेट से वापस उमड़ी आ रही हो।

'भाँकने को कौन मैं तरे हाथ-पाँव जोड़ने गया था कि है सविता रानी जी हमारी, श्राप के विना हमारा घर स्ना पड़ा है, श्राप चलिये नहीं तो सहूर्त निकला जा रहा है।'

'हाय! कोई सुने तो क्या कहे, जाने क्या-क्या बके जा रहे हो। भैया, हमें खे सब बातें श्रान्छी नहीं लगतीं। तुम्हें तो कुछ शरम-लिहाज है नहीं। जब से श्राये हो, जो मुँह पर श्राता है बक देते हो, एक तो श्रापनी जुड़ी-सची चीज खिला कर हमारा धरम नष्ट कर दो श्रीर ऊपर से ये सब कहनी-श्रन-फहनी कहो।'

'बड़ी आई धरम-करम की रट लगाने वाली; धरम की बची, धरम तो तेरा तभी नष्ट हो गया जब त् जान-जूक कर यहाँ आई।' फिर एक ओर सुँह फेर फर, जैसे किसी अनुपश्चित व्यक्ति को सम्मोधित करके नेता, जाय-भाइयों ने दगारी बिरादरी वालों को मड़काकर जाति से निक्तवा दिया, और बेटी है कि चौत्रीस घरटे बस हमारी ही छाती पर सवार रहती है, न पढ़ने देती है न लिखने। 'फिर एकदम उसकी छोर मुँह करके बोता, 'छाच्छा छाप मागिये यहाँ से, वर्ना फिर में बुलाता हूँ पिएडतजी को। खनरदार फिर जो कभी यहाँ हार्ने होगी—वस वहीं बैटी छापनी खिड़की से भाँका कर, समसे! वैसे तो जुटी है—जुटी है की रट लगा दी, पिलाया तो एक घूँट में छाधा कप खाली कर दिया।'

'हाय, भूठ की हद्द हो गई है भैया, सच ! एक तो हमारे होट जला दिये, नहीं तो मैं एक घूँट नहीं जीती।'

'पी तो सही, ग्राच्छा वता कैसी लगी हमारी ज्ही काफी?' उसने ललक कर पूछा।

'कड़वी जहर, थू-थू, जाने माँस-मंच्छी क्या-क्या खाते हैं।' सविता ने ऐसा मुँह बनाया जैसे नीम की पत्तियाँ नवा ली हों।

श्रीहा, हमें तो बड़ी मीठी लग रही है, श्रमृत जैसी ! मई वाह, क्या कहने हैं !' 'बाकी काफी को श्रानन्द से एक ही घूँट में पीते हुए यह बोला !

'तो लाद्यो, थोड़ा द्यौर थूक दूँ उसमें! जरा द्यौर मीठी हो जायेगी।' भृष्ठता से वह बोली।

'थ्कमा क्या, तुमने तो वस छू दिया होटों से, वस उसमें शहद धुल गया।' उसी तरह उसने उत्तर दिया।

'तो वल, में माभी से कहे आती हूँ, आज से चीनी घर में बरा भी नहीं आयेगा। में कुल्ला कर के पानी रख हूँगी, दूध चाय में सब में वही पड़ेगी।'

दूर बरामदे में आती भाभी की भलक प्रमोद को भिल गई। वह भटक कर सीधा वैठ गया, इधर-उधर पड़ी कितावें सामने खिसका कर ठीक कर लीं। एक घूँसा सविता की पीठ में मार कर बोला, बड़ी आप स्वर्ग की देवी चली आ रही हैं कि हमारे खाने में थूकेगीं। अपना मुँह तो देख, महीने भर से दांत साफ नहीं किये हैं, तमान बदब् आ रही है। चली आई मटकती हुई, 'हमें पढ़ा दो।' फिर ऊपर से ये कि हम आपके खाने-पीने में थूकेंगे।'

'हाम राम रे मार डाला।' सविता दुहरी हो गई। पाकको मध्ये लगना है कि यह कहानी नहर हनकी और

पाठको, मुक्ते लगता है कि यह कहानी बहुत हल्की श्रीर बचकानी चल

रही है, इसलिये इसे थोड़ा गम्भीर रंग देना जरूरी है।

तभी भाभी ने प्रवेश किया, 'क्यों मारे डाल रहे हो लालाजी, पराई लड़की... सारी दुनिया में घूम आये, यह आदत नहीं छोड़ी! आरे, अब तो कुछ ढंग सीखा होता। अभी कुछ हो गया तो उसके वाप-भाई जान लेने आ जायेंगे, वैसे ही हमें तो काले पानी की सज़ा है।'

'तो यह हमारे खाने-पीने में थूकने को क्यों कह रही थी ?' निक्या कर अपराधी की तरह वह बोला।

'में कह रही थी...?' मेज के पास से हटकर सविता माभी से सटकर खड़ी हो गई और भुनभुनाते हुए शिकायत के स्वर में बोली, 'खुद ही तो मुके...'

'श्रन्छा त्नहीं कह रही थी कि श्राप तभी शुद्ध हो सकते हैं जब गोमूत्र पियें, गोबर खाँय, गोधर मलें श्रीर एक ब्राह्मण कन्या से सात-दिन तक श्रपने खाने में, हर चीज में रोज शुक्तवा लिया करें...

'मैंने कब कहा ?...' उसने माभी का हाथ द्यपनी पीठ पर ले जाकर द्यपने हाथ से टटोल कर वह जगह, जहाँ घूँसा लगा था, दिखलाते हुए कहा, 'देखो, कैसी जगह उछल द्याई है।'

'हाय, सच्ची, लालाजी कुछ तो सोचा करो । विचारी के गोला वन गया है। श्रमी हड्डी-पसली टूट जाती तो कहीं शादी-व्याह भी नहीं होता...' भाभी ने सहानुभृति से कहा। वह गम्भीर थीं।

'श्ररे भाभी, सच, तुम भी किसकी वातों में श्रा गई ? यह बहुत चालाक है। इसके जरा भी नहीं लगी होगी, तभी तो इसने इतना हरला मचा रखा है। हल्ला मचाना तो इसके पूरे खान्दान का काम है, एक तो अपना सारा समय नष्ट करके इन्हें, साहबज़ादी को पढ़ाश्रो, इनका काम देखों, फिर भी यह हमारी उल्टी-सीधी बातें बना कर मिड़ाएँगी, जाश्रो हम नहीं पढ़ातें, ले जाश्रो श्रपनी किताबें-कापियाँ सब...' उसने सविता की किताब कापियाँ गेज रें। नीचें फेंक दी।

तभी दरवाजे पर नौकर ने ज्ञानर बताया, 'बहुजी, छोटे बाब्जी ने बुताबा है।' 'ब्रारे हाँ, लाजाजी, में तो भृत ही गई, तुम्हारे भाई साहत्र ने तुम्हें बुलाया है। बाबूजी भी वहीं बैठे हैं। इस बचपने को छोड़ो, जरा जल्दी चलो, कुछ। जरूरी काम है'—माभी जल्दी से चली गई।

'बच गये बचा जी, श्रभी सब दाल-श्राटे का भाव मालूम पड़ जाता। कहा देती, श्रपनी जूटी कॉफी पिलाते हैं।' वह विजय से हॅंस कर बोली।

प्रमोद ने नहीं सुना, उसके चेहरे का सारा उल्लास श्रीर वचपना गायक हो चुका था। ऐसी एक श्रीफिली छाया उसकी भीहों पर उतर श्रायी, जैसे बड़ी भारी चिन्ता, फिक्र श्रीर परेशानियों का पहाड़ उसपर टूटने को हो। वह खुद ही बड़बड़ाया, 'ऊँ: एक बार कह दिया, दस बार कह दिया, श्रव हर रोज पता नहीं क्यों पेशी होती है? जिन्दगी तलख कर दी!' वह टाई की गाँठ ठीक करता-करता चिन्तामग्न-सा चल दिया। जैसे कुछ याद श्रा गया श्रीर दो कदम लीटकर श्रचानक दरवाजे पर ही धीरे-से बोला' 'कापी देख लोना।' वह बाहर निकल गया।

नीचे पड़ी हुई किताब-कापियाँ सविता ने समेट लीं। फिर वह उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर श्रमी प्रमोद बैठा था। किताब पास खोल ली श्रीर इधर-उधर सावधानी से देखकर कापी खोलकर उस पर कुक गई। कापी में जलदी-जलदी में लिखा था—-

'सविता मेरी,

इधर घरवालों ने बहुत-बहुत परेशान कर हाला है। फिर से बिरादरी में मिलने की बस यही तरकीव इन लोगों की समक्त में आ रही है कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दें, ताकि उनका दल मजबूत हो जाय। उसके साथ तब फिर एक घराना और रहेगा। मुक्ते सिर्फ एक ही किक्क है कि मेरे विलायत जाने की बजह से ही यह सब मुसीबत आई है। माई साहब और बाबूजी पीछे पड़े हैं कि दो दो छोटी बहनें हैं, इनका सब कैसे करोगे। बिरादरी से अलग होकर कैसे और कब तक चलेंगा। लेकिन...लेकिन में जानता हूँ कि शादी मेरी होगी बस एक के साथ, नहीं तो नहीं होगी। आजीवन यों हो रहूँगा। तुम मेरा साथ हो तो मैं यन है भी नहीं उता—! तुम मेरी प्रेरणा हो, दिग्दर्शक यंत्र हो, शक्ति हो! समके, शक्ति को लेकर ही तो शिव शिव हैं, और उनमें साहस हैं कि के

काल-कूट पचा सकें ! में भी यह सारा विष हैंसते-हेंसते पी जाऊँगा। तुम जहाँ भी रहोगी, मेरे सपनों में सुरिभत रहोगी, मेरी वाणी में मुखरित रहोगी। सिवता, तुम मेरी पूर्णता हो श्रीर श्रपनी पूर्णता को पा कर हो में शेष जगत की शोषित जनता की श्रपूर्णता का निदान खोज सक्रूँगा। एक सबे हुए संतुलित जहाज की तरह इन लहरों श्रीर श्रांधियों में सपने मार्ग की श्रोर वढ़ सक्रूँगा, वनी कार्भ की तरह यहाँ से वहाँ, श्रपनी ही श्रपूर्णता में भ्रांत फिरने के क्या लाम ? श्रच्छा हो, श्रादमी एक किनारे पर वैठा रहे। श्रीर यही निश्चय मैंने स्चित कर दिया है उन लोगों को। शादी तो जहाँ में चाहूँगा वहाँ होगी, नहीं तो समय पड़ने पर एक लम्बा चीवर मैं तैयार करा लूँगा, भिक्ता-पात्र हाथ में श्रीर सारी धरती पैरों पर ! तुम वताश्रो में क्या करूँ! मेरा तो दिमाग खराब हो गया!

सविता पत्र पढ़ चुकी। तभी लीला ने आकर कहा—सविता चीजी, भाभी बुला रही हैं।'

'क्यों, अभी तो वे यहाँ से ही गई हैं ?'

'हाँ, इन्छ काम है। शायद वैठक में कोई आया है, नारता भिजवाना है। आप जरा तैयारी करा दें।'

'श्रन्छा।' लीला चली गयी तो सविता ने कागज फाइकर ब्लाउज में रख लिया श्रीर चौके में श्रा गयी। रसोई में भाभी प्लोटें फैला कर नाश्ता रख रही थी। सविता को देखते ही बोली—सविता, जरा ये सेव काटकर इन में लगा दो। मार हल्ला मचा दिया। चार बार भेज चुके हैं नौकर को, नाश्ता भेजो, नाश्ता मेजो। जरा जल्दी से ये नाश्ते की तश्तरियाँ तैयार करा ले, बिटिया मेरी।'

सविता नाश्ता लगाने लगी। भाभी ने चाय केटली में भरी। और नौकर जब दो बार में उठाकर सारा नाश्ता ले गया तो एक थकी साँस लेकर 'धम्' से वे दीबार के सहारे बैठ गयी।

'त्राज तो सच, बहुत थक गई सचिता! फिर बात बदल कर कहा, 'श्रीर कहो, तुम्हारे यहाँ क्या ही रहा है। बहुत दिनों से मोसी को लाई नहीं तुम।

'कौन आ गरे हैं से, सो हनकी इतनी खातिरदारी हो रही है।' यदिता ने पहली बात पूछी। 'दुछ नहीं है सिवता, हमारा तो सारा घर परेशान है, बाबूजी, तुम्हारे भाई साहब, ग्रम्माजी सभी एक सिरे से पागल हैं। पता नहीं, लालाजी नया चाहते हैं?

सविता मन ही मन चौंकी, फिर भी भोलेपन से पूछा-'क्यों ?'

'श्ररे क्यों, क्या—जब से इंगलैंड से होकर श्राये हैं, सारी बिरादरी तो खार खाये बैठी है। सब कुछ हमारा, उठना बैठना, हुक्का-पानी बन्द कर दिया है श्रोर लालाजी हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं। कुछ समभ में नहीं श्राता। श्रव तुम्हीं लोचो, दो-दो होटी बहनें हैं, उन्हें कहाँ दोगे? यों ही चलते किरते के हाथ तो पकड़ा नहीं दोगे। उनकी इच्छा जरूर हो बायेगी, लेकिन देख लेना सारा घर क्याद हो बायेगा। श्रम्मा तो सर्तिया जहर खा लेंगी। उनकी श्रांखी में श्रांख् श्रा गये।

दोनों थोड़ी देर चुप रहीं। फिर जैसे बड़े फिर्फश्ते हुए बोलीं, 'एक काम करोगी सर्विता !' स्विता ने प्रश्न-चिन्ह भरी आँखों से उधर देखा।

'तुम न सम्भा देखों जरा। सच, रानी हमारा घर बन जायेगा।' अनुनय से वे बोलीं।

'मेरी कही-मानते भी हैं वे ? दो घूँ से मारेंगे, तीन मील दूर जाकर गिरूँ गी।' श्रयसमंजस में वह बोली।

'तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम समका दो । देखो और किसी के बस की नहीं है। अब भी तुम देख लो जाकर बैठक में, आदमी आया है, ऐसा-ऐसा पीछे पड़ रहा है। लेकिन कहे जा रहे हैं कि मैं तो संवासी हो जाऊँगा।'

मामी के अनुरोध से कातर होकर, या न जाने क्यों सविता र आसी हो आई और घुटे स्वर में बोली, 'देखों, मैं कहूँगी तो, लेकिन देख लेना मानेंगे नहीं; मुफे तो विल्कुल बच्ची समफते हैं।'

भाभी ने इस बार जरा ध्यान से उसके चेहरे को देखा और एक वहुत ही महीन मुस्कुराहर की रेखा उनके उदास बाएँ गाल और होठों के बीच में भजनी और तच्या ही अहर्य हो गयी — लड़की सबको बेबकुफ समभती है।

दोनों चुप हो गईं। भाभी बैठी उसके चेहरे के उतार-चड़ाव का तटस्थ श्रध्ययन करती रहीं।

उसे दिया गया काम कितना कितन है, इसे सिवता ने उस समय तक नहीं जाना जब तक वह प्रमोद के सामने न द्या गई। द्यार वह उसे समक्षा नहीं पाती तो भाभी कहेंगी, यह समका सकती यी, खेकिन जान-बूक्त कर ही इसने चाहा नहीं। द्योर द्यार समका लेती है तो १ तो फिर द्यंधकार—महान द्यंधकार की द्याहा गहराइयों में वह खो जायेगी...।

'श्रापसे कुछ जरूरी बात कहनी है।' माभी के पास से श्राकर यह चुपचाप, गुमसुम उसकी मेज पर श्रा कर बैटी रही यी, सामने यो ही किताब-कापियाँ खोल ली थीं, लेकिन पता नहीं क्यों बार-बार श्रांखों में श्रांस् पर श्राते थे। फिर भी उसने हढ़ निश्चय कर लिया था कि यहाँ नहीं रोना। रोना घर जाकर है कि मन का सारा गुवार निकल जाय। जी मर कर रोना है! जब प्रमोद श्राया तो वह चुपचाप कुर्सी से उठकर मेज से सटकर खड़ी हो गई, श्रीर काँपती उँगलियों वाले हाथों से किताब-कापियाँ टटोलने लगी, जैसे उन्हें समेटना चाह रही हो। प्रमोद एक कुहनी मेज पर टेककर उसपर सिर टेके कुछ गम्मीरता से सोच रहा था, शायद बाहर कुछ ऐसी ही बात हो गई थी...

'कहिये, अब आपकी अपनी जरूरी बात कह डालिये। जितनी भी जरूरी बातें हैं सब आज ही मेरे सिर पर थोप देना सब लोग; कोई बचने न पाने।' उसने तलखी से कहा।

वह श्रपनी बात कहने के लिए साहस इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस बात से उसने पलके ऊँची करके प्रमोद को देखा तो उसकी ठोड़ी श्रीर होठ काँप रहे थे जैसे खाल के भीतर सैकड़ो सुइगाँ एक साथ उठ गिर रही हों। वह एक ज्या सुपचाप खड़ी रही, फिर जरा सकुचा कर बोली—'तो मैं चलती हूँ।' वह सुइ पड़ी।

'अरे, उस जलरी बात का क्या हुआ ? चौंक कर उसने पूछा— सविता की चाल एक च्या को ठिठकी। विना सुड़े ही उसने कहा—'नहीं, कुछ नहीं।' 'रुको, प्रमोद जोर से बोला श्रीर एक ही भटके में उसके पास श्रा गया। उसकी बाँह पकड़ कर रोकते हुए कहा—'बोलो… १'

वह कुछ नहीं बोली, दूसरे हाथ से उसकी कसी उंगलियों को बाँह से हय-कर खुड़ाने का प्रयस्न करती रही। उसने गर्दन दूसरी स्रोर मोड़ ली।

'भैया...।' उसने कहा श्रीर श्रगले शब्द जैसे प्रयत्न करने पर भी उसके गले से निकले नहीं। यह एकदम श्रपना सिर प्रमोद के कन्धे पर रख कर फफ्क पड़ी।

चिन्तित चिक्ति प्रमोद स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक शंका उसके दिमाग में गूँजती रही—कोई श्रा जाय तो ? उसकी समक्त में इस अप्रत्याशित विस्कोट का कारण नहीं आया। फिर भी उसने साँत्वना के लिए उसके सिर और बातों पर हाथ फेर कर थरथराते गले से कहा—'आब बोल न…।'

'तुम मान क्यों नहीं जाते...?

प्रमोद जैसे ऊपर से नीचे तक सन्त् रह गया। उसने उसके फैले बालों को पकड़ कर श्रापने कन्धे से चिपका सिर उठाया, बड़ी कठिनाई से उसने कहा— 'तुम...तुम सविता...यू टू ब ट्रस्'।

सविता का सिर फिर वहीं आ चिंपका।

दोनों थोड़ी देर चुपचुाप खड़े रहे। फिर प्रमोद ने निरुद्विग्न स्वर में कहा, 'श्रच्छा सदिता, श्रव तुम बाश्रो।'

सविता नहीं गई।

'कुछ श्रीर जरूरी बात ? हरूके ब्यंग्य से प्रमीद ने एक द्या रुककर पूछा, 'तुमसे माभी ने कहा है न ? तुम चाहती हो, घर वालों की बोली पर मैं नीलाम की तरह बिक्रूँ ?'

कहरा याचना मरे स्वर में सविता इतना ही कह सकी, 'तुम मुक्ते गलत समक्त रहे हो।'

'श्रभी तक तो जरूर ऐसी बात थी, श्रव तो गलत समक्तने का कोई कारण नहीं रह गया।' श्रपने उद्देग को श्रधिकार में रखने की उसमें जितनी भी ताकत थी, उससे वह श्रपने को इस समय संयत रखे था। स्वर को बहुत स्वामाविक बना कर कहा, 'मैं तुम्हें काफी मजबूत समक्तता था।...खैर...।'

सिवता ऋपराधी की तरह चौखट में लगे किवाड़ों को रोक रखने वाले गुटके को खोल-कद कर रही थी...

'लो देखो...।' उसका हाथ पकड़ कर प्रमोद उसे भीतर ले आया और अपने कपड़े टाँगने की आलमारी खोलकर उसने वड़ा सा चेस्टर उतार कर एक आरे गिरा दिया। उसके नीचे एक च्ह्राच की माला और खहर का लम्बा-चौड़ा चोगा ऋल रहा था...। पहले तो विस्मित-उत्सुक स्वता उसे देखती रही, ना-सम्म की तरह खुली आँखों से... फिर एकदम दीवार से बाँह टिका कर फूट-फूट कर रो पड़ी...

प्रमोद ने अधलेटे ही जैसे तन्द्रा से जागकर देखा और दुहराया, 'हुँह, जहर देगी...मैं भी तो देखूँ कैसा जहर देगी...कमजोर लड़की...। फिर उसे सहसा याद आया कि कार्यकारिणी की मीटिंग में कुछ बातें तय हो चुकते के बाद शायद घरटे-स्राध घरटे बाद ही खुला ऋधिवेशन है। बी चीज कार्यकारिसी में तय होगी, उसको जरा प्रभावशाली ढंग से रखकर डेलीगेटों से बोट भी तो लेने हैं... अप्रव जो भी हो, वहाँ तो जाना ही है... च हे दस मिनट का समय निकाल कर ही सही । उसने अपने अलसाये मन में जरा-सा साहस इकट्टा किया और समय देखने के लिए फिर फ़लदान के पास रखे उस लिफाफे को उठा लिया। हल्का हरा लिफाफा - वह उसे अधम दी आँखों से देखता रहा। स्मृतियों के शाहद में बूबी मुस्कान तितली की तरह उसके होठों पर खेलती रही...फिर भीतर का कागज श्रीर वही पराने चिर-परिचित श्रवरों को बाहर निकालने के लिए छते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह सजीव हैं। दो तह किया हुआ एक छोटा-सा लम्बा लिफाफे के ही रंग का कागज ग्रीर उस पर स्विता के होठों की रह-रहकर कल्पना में श्राने वाली फड़फड़ाहट की याद दिलाने वाले श्रद्धर...सुन्दर उन्हें न कहा जा सके, लेकिन कितने त्राधिक मुखर है - हर अच्चर जैसे अभी बोल पड़ेग ग्रीर इन श्रव्हों ने उससे क्या-क्या नहीं कहा है... उसने कोने पर जहाँ कागज को पर इ रखा था वहाँ देखा, रोमन ऋचरों में लिखा था ( हर अचर 'एम्गरा' किया हुआ या ) लोकेश भारद्वाज, डी० एस-सी, प्रोफेसर आफ

फिजिक्स' उसके ब्राद कालेज का नाम...वह धीरे-धीरे डूब गया... दोराहा, सँवर और दिग्आन्त

लोकेश भारद्वान, डी० एस-सी० प्रोफेसर श्राफ फिनिक्स,

नेम-प्लेट देखकर स्वयंसेवक साइकिल से उतर पड़ा ख्रौर कोठी का फाटक खोलने को उसने हाथ बड़ाया ही था कि भीतर से एक चाइना पपी किस्म का छोटा-सा बड़े-बड़े वालो वाला कुत्ता भूँ कता लपका । दोपहर के समय खाना-वाना खाकर सविता छोटी-सी बाँस की कुर्सी पर धूप की द्योर पीठ किये, द्यौर दोनों पाँच कुर्सी पर ऊपर समेट कर रखे कुकी हुई जरा अलसाई-अलसाई सी नेलकटर से नाखून काट चुकने के बाद उन्हें गोल घित रही थी। पता नहीं किस पार्टी में जाने के समय लगाई गई पालिश अब छुटकर लाल धब्बे-सी रह गई थी। आज नई पालिश लगा ली जाय या इसे भी छुड़ा डाली जाय-सविता श्रमी घिसते-षिसते यही सोच रही थी। उसे मालून था कि गालों से दुलकते आँसू उसके नथुनों को छुकर सूखे-सूखे होठों पर खारा-खारा स्वाद पैदा करते हैं, फिर उसकी चूड़ियों, पाँव के ऋँगूठा ऋौर नाख़न घिसते हाथ की उँगलियों पर टपक पड़ते है। पत्र भेज चुकने के बाद से वह इसके सिवा कुछ भी सोच ही नहीं पाती थी कि प्रमोद ने कैसी उत्सुकता से पत्र लिया होगा, किस ढंग से खोला होगा, श्रीर पढ़कर कैसे मुँह विचकाया होगा। प्रमोद के विषय में वह इतना कुछ जानती है कि किस समय वह क्या करेगा, इस वात का एक-एक चित्र वह साधिकार सोच सकती है। पत्र पढ़कर ।वद्रूप से डेढ़े हुए होठों, व्यंग्य से हॅसती निगाहीं की तो सनमुच वह अपने सामने इतना साफ और साकार देख सकती है कि यदि हाथ बढ़ाये तो छू ले। लेकिन उसी व्यंग्य पर वह भुक भालाकर कुढ़ जाती है-कभी किसी बात का गम्भीरता से लेना तो सीखा ही नहीं है, हमेशा वही बचपना, चाहे कोई कैसी ही महत्वपूर्ण त्रात क्यों न हो ।...तभी कुत्ते के मूँ कने से उसका व्यान दूध और चौंक कर पल्ले से आँखों और मुँह को पीछा, और नेल कटर हाय में लिये ही फाटक तक आई तो स्वयंसेवक ने नाम पूछकर बाहर से ही लिफाफा बढ़ा कर दे दिया । लिफाफा हाथ में लेते ही वह समक्त गई कि वह

प्रमोद का है; उसके मन में आया, भगवान करे मना कर दिया हो, बहुत व्यस्त हूँ । इसलिये ग्राने में ग्रासमर्थं हूँ । लेकिन पता नहीं कैसे लिफाफा हाय में लेते ही वह समभा गई कि वह आ रहा है। इस बात की स्वीकृति ही इसमें है। माल्यम नहीं यह क्या रहस्य है कि वह प्रमोद की हर बात को इतनी अच्छी ग्रीर सची तरह समभ गई है, किस बात से उसके मीतर क्या श्रौर किस तरह प्रति-किया होगी, फिर वह क्या करेगा। अपने इन प्रकार के विचित्र रूप से विकसित प्रातिभ-ज्ञान पर उसे हमेशा ही आश्चर्य और अधिकार पूर्ण प्रसन्नता हुई है। लिफाफा लेते ही जब उसने ऊपर केवल सबिता लिखा देखा तो जैसे उसकी आँखों के आगे वे लिखते हुए हाथ, कलम और कागज को पकड़, लिखने से पहले प्रमोद के मन में 'श्रीमती' लिखने में या बाद में 'भारदाज' लगाने में जो द्वन्द्व हुः हा हो या-सब जैसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मूर्त हो उठे, स्त्रीर गर्व के उन हाएों में उसे लगा जैसे प्रमोद के ऋष्तिऋों में घटे अन्तिम शब्द नये अधिकार और नई शक्ति के साथ जागकर उसके कानों में गूँज उठे हैं - अब्ही बात है, जो तुम्हारा मन हो सो करो, कहाँ चाहो रहो, लेकिन याद रखना तुम्हारी ब्रात्मा चिर कुमारी है ब्रीर उसका किसी के साथ विवाह नहीं हो सकता । उस पर तो मेरा श्रीर केवल मेरा श्रिविकार है । इन शब्दी की गूँच से उसके प्राण रोमांचित श्रीर गद्गद हो उठे। उसका मन हुआ कि वह धीरे से बुदबुदा उठे, हाँ प्रमोद, उस पर सिर्फ तुम्हारा ही तो अधिकार है। इतना महान ग्रीर इतना पवित्र एक है जो उसके एक भ्रू-मंग पर सचमुच पहाड़ खोद कर नहर बना सकता है। इस अनुभूति के आह्लाद से उनकी आँखों में आँसू उपन ग्राये। विक्टर ह्या गो की लाइने एक एक ग्रह्मर करके ग्राँघेरे के पार जलती रेखाओं में जैसे चमक उठीं। जीवन में चरम सुख के चुण वह हैं जब ग्राप सच्चे मन से यह अनुभव करें कि कोई आपको अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करता है। उसके मादक नयनों के सपने केवल आपके लिए हैं, आपकी अपनी कमजो-रियों और कमियों के बावजूद वे आपके हैं। - तुम नहीं हारे प्रमोद, लेकिन सविता तो सन्मन किल्कल हर गई श्रीर वह करें भी तो क्या १ होटा के बीच में नेलकरर दवाये, हमलियों के जीन में जिपापा लिये वह ऐसे खड़ी रही जैसे किसी अदृष्यशक्ति को नमस्कार कर रही हो—खोले या न खोले... लिफाफा तो उसी के नाम है... कुछ च्रण असमंजस में खड़े रहने के बाद वह धीरे-धारे हथेलियों में दवाए ही मीतर चली आई और टेबुल-लैम्प जलाकर मोटी-सी किताब खोलकर पढ़ते लोकेश की किताब पर चुपचाप लिफाफा रख दिया... उसे दिन में भी चारों तरफ से किवाड़ बन्द करके टेबुल-लैम्प जला कर पढ़ने की आदत थी, बिना इसके उसका मन एकांग्र ही नहीं हो पाता था।

चौंक कर लोकेश ने अपना लिफाफा समभ कर उसे उलटा-पलटा, लेकिन सिवता का नाम देख कर थोड़े चिकत ढंग से पढ़ने का चश्मा लगी आँखों से उसकी ओर देखा। उनमें साफ प्रश्न था, 'मैं इसका क्या करूँ?'

'प्रमोद जी का उत्तर है !' उसने यो ही निर्लित स्वर में सूचना दी।

'तुम्हारे नाम है न, तुम देखो...' लोकेश ने एक बार फिर लिफाफे की लिखावट देखी, श्रीर चश्मा उतार कर हाथों में लेते हुए कहा, 'स्विता, तुम सुभे बहुत गलत समक रही हो, मेरी उस श्रादमी से व्यक्तिगत रूप में कोई शिकायत नहीं है।'

उसकी बात न सुनकर बीच में काट कर वह बोली, 'नहीं श्राप ही देग्य लीजिये।' मन में तो उसके श्राया कि कह दे कि मैं क्या देखूँ, मैं तो श्रद्धर-श्रद्धर जानती हूँ उसमें क्या लिखा है।

द्यौर वह विना अधिक रके, बिना अधिक प्रतीक्षा किये एकदम पलट कर लौट पड़ी। उस समय उसकी चाल की हर गित में एक शहीदाना गर्व पूर्ण आंत्म-विश्वास था। पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा, लेकिन वह जानती थी उसकी इस इदता को, अंग-अंग से अभिव्यक्त होने वाली इस इस बिलदान भावना को लोकेश आँख उठाकर देख रहा है, प्रभावित हो रहा है और लिफाफा वह उसी समय खोल सकेगा जब वह कमरे के बाहर आ जायेगी...वह फिर उसी बेंत की छुसी पर आ बैठी, उसी तरह उसने लाल रंग के बायक्तम-स्लीपरों को नीचे ही छुड़ कर पेर उपर समेट लिये और फिर नाख्नों में उलक गई—उन्हें विस कर गोल करने लगी। पर पता नहीं उसके पेट में क्या बगूला-सा उठा कि वह छुसीं की पीठ पर बाँह रखकर उस पर सिर टिकाये जोर से बिलख-बिलख कर रो पड़ी।

...वह पत्र क्यों दे आई लोकेश को ? वह तो सिर्फ उसका ही था...प्रमोद ने अपने निश्छल हृदय से उसे प्यार किया था और उसका बदला यह हो कि वह उसे यों बुला कर बहर दे...ऐसी क्या विवशता थी कि वह यों कह बैटी, हाँ वह उसे जहर दे सकती है...कितनी हल्की तरह बातचीत चल रही थी...जरा भी तो जरूरत नहीं थी कि उस बात का यों अनिवार्य अपने होता...

सुबह लोकेश के पलंग की पाटी पर बैठकर मेज पर रखी चाय की ट्रे में से प्याला बना कर चीनी हिलाते हुए उसने बिना उधर देखे ही कहा, 'लीजिये, यह चाय ठरडी हो रही है...।' उसकी निगाहें अपनी गोद में फैले अखबार पर थीं और हाथों से वह चाय का प्याला बहा रही थी...

रजाई छाती से नीचे खिसकाते हुए लोकेश प्रलंग के सिरहाने से टिका हुआ अधलेटा उठ आया और उसने जैसे ही प्याला सिवता के हाथों से लिया, वैसे ही वह चौंक उठी—'अरे, यह तो प्रमोद मैया हैं...!'

मुँह की श्रोर बढ़ता प्याला इक गया। थोड़ा श्रोर उठकर वह श्रासवार की श्रोर मुक श्राया। एक बार गौर से फोटो देखी, नीचे का परिचय पढ़ा फिर श्रोर बड़े इस्मीनान श्रोर संतोष से उसी तरह सहारा लेकर बैठ गया।

जब वह प्रमोद के विषय में तस्वीर के नीचे लिखी गई लाइनों को निगल रही थी, तब लोकेश ने बड़ी तन्मयता से चाय पीते हुए पूछा, जैसे कोई अत्यन्त ही महत्वहीन बात कह रहा है—'इन्हें तो उम बहुत दिनों से जानती हो...।

'जानती क्या, हमारे पड़ोसी ही थे, श्रीर...'सविता का एक-एक रोम श्राहाद की पुलक से उमेंग श्राया था।

'पड़ोसी ही नहीं, बहुत कुछ थे...। स्वर में बड़ी हलकी-सी हड़ता अवश्य थीं, लेकिन जैसे चाय और प्यासे से खेलने के लिए ही लोकेश ने अपनी आदत के विरुद्ध फ्लेट में चाय उँडेल ली और थोड़ा-थोड़ा 'सिप' करने लगा।

"बहुत कुछ क्या ?' सबिता अभी तक उमग में डूबी थी। उसने अबीच सरलता से ही दुहरा दिया—'वे मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं...!'

'बस-१' चाय से गीले होठों में हल्का व्यंग्य उमर आया था, लेकिन

इतना आक्रमण-रहित जैसे एक सरल परिहास हो।

'वस!' सविता तन कर बैठ गई श्रीर उसने दोनों हाथ जोर से तस्वीर पर टॅंक दिये, उसने सीघी श्रांखों से लोकेश की श्रांखों में भाँका। हाथों के बोभ्त से श्रस्तवार खड़खड़ा उठा।

चेहरे के अविश्वास को छिपाने की लोकेश ने कोशिश नहीं की...!

उस समय दोनों चुप रहे, लेकिन शेव करते समय, नहाते समय, हर ज्ञाण लोकेश को ऐसा लगा जैसे सिवता उसके श्रास-पास मेंडरा रही है, उससे कुछ कहना चाहती है, जैसे श्रवसर खोज रही हो, या स्वयं बात शुरू करने का वहाना चाहती हो...श्राखिर नाश्ते के समय उसने स्वयं श्रवसर दिया। श्रत्यंत ही निष्कपट माव से वह बोला, 'प्रमोद को श्राज खाने पर बुला न लो।'

'मैं तो बुलाने नहीं चाऊँगी, अधिकार समभते तो खुद नहीं श्राते ?' उस समय वह लोकेश की पैएट में बकसुत्रा लगा रही थी। डोरे को दाँत से काटते हुए बोली, 'आप हम लोगों के विषय में क्या सोचते हैं ?' प्रयत्न करके भी उसकी आँखें उटी नहीं, वह दृष्टि गड़ा कर सुई में डोरा पिरोती रही।

'कोई खास नहीं, जैसा कि हमउम्र लड़के-लड़िक्यों में होता है, वैसा ही शायद तुम लोगों में था। कम से कम मैंने ऐसा ही सुना...।' लोकेश ने बिल्कुल ही निरुद्धियन मान से बात को शुद्ध वातीलाप के स्तर पर रखते हुए कहा— जैसे वह किसी अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा हो।

लोकेश प्रतिक्रिया देखता रहा श्रीर स्वता मन में साहस इक्ट्रा करती रही। हाथ उसके सी रहे थे, लेकिन दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। भुकी श्रीकों श्रीर बड़े फिफकते करठ से उसने पूछा, 'क्या तुम्हे ऐसा लगा कि कही हमारे तुम्हारे बीच में वे हैं।'

'इसी बात का तो सुक्ते ताज्जुब होता है कि क्या हमारे-तुम्हारे बीच में यह नहीं ही है, या जो कुछ मैंने सुना था वह ही गलत था। या फिर—।' वह फिस्का।

'या फिर--- १' एक अनिमेध जिज्ञासा । 'या फिर साफ है कि तुम दोनों जगह ईमानदार नहीं रही हो ।' थोड़ी देर चुप्पी रही श्रीर सिवता श्राहत की तरह देखती रही। फिर बोली, 'मच बतायें १ जो तुमने सुना था वह भी गलत नहीं था श्रीर हमारे-तुम्हारे वीच में वह नहीं है, यह भी सही है...।'

'यानी ?'

'यानी कुछ नहीं। जब लड़की घर से आती है तो अपने सारे सम्पर्की और सम्बन्धों को वहीं छोड़ आती है, उसमें बहुत से अच्छे होते हैं, बहुत से बुरे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ को वह भूल जाती है, कुछ को वह मुला देती है। इस तरह ससुराल वह बिल्कुल ही नयी हो कर आती है। और ऐसा कौन लड़की कह सकती है कि उसके किसी भी तरह के कोई सम्बन्ध पहले थे ही नहीं!'

'तो आप कहना यह चाहती हैं कि उसके प्रति आपके हृदय में कोई इमो-शनल फीलिंग नहीं है अव...?

'हाँ, अपनी तरफ से तो मैं शायद ऐसा कह ही सकती हूँ।' पैरट को पलंग पर रखते हुए वह बोली। कोशिश के बाद भी बात करते समय वह अपने हाथ के काम में या व्यस्तता में अन्तर नहीं आने दे रही थी।

लोकेश समभ्तदारी से मुस्कुराया। लड़की चालाकी से बातें कर रही है। वच-बच कर अपनी तरफ से तथा 'शायद' जैसे शब्द लगाकर बोलती है। उसने पूछा, अगर वह मर बाय आज, तो तुम्हे कोई दुख नहीं होगा...?'

'मेरा तो ख्याल यही है।' यह सोन्वकर सिवता भी मुस्कुराई कि इस समय उन लोगों के बीन्व नाजुक विषय पर कैसे सचेत अनजानेपन से वार्ते हो रही हैं। अभी ही जरा-सी वास गजब कर सकती है।

'मान लो तुम्हें उते जहर देना पड़े तो ?' लोकेश अपने भोले प्रश्नों से एक-एक कदम धकेलता हुआ सिवता को किथर ले जा रहा है, इसे वह नहीं जान सकी। उसकी कोई भी प्रतिक्रिया उसकी आँखों से नहीं छिपी थी।

'श्रद्यल तो ऐसा मौका श्रायेना नहीं,—लेकिन अगर श्राया भी तो मेरा विश्वास है कि मैं भिक्किक मा नहीं...लेकिन ऐसा मौका श्रायेना ही नगें र

'तो समिता—' इस बार बहुत ही हव ग्रीर निर्ण्यातमक हंग से लोकेश ं भोता, भीती इच्छा है कि इस बार तुम असे बहर दो । मेरे सामने । में देखना चाहता हूँ कि उसे जहर देते हुए तुम्हारे हाथ काँगते हैं या नहीं। तुम भूठ कह रही हो या सच। यह सिर्फ सुरचित त्राहम-स्वीकृति का बहाना मात्र ही तो नहीं है।

सविता चौंकी, फिर सँभल गई।

'जब चाहे...' सविता मुस्कुराई। इन मजाकों से वह डरने वाली नहीं है। 'जब का सवाल नहीं है। यह बहुत श्रुच्छा मौका है। तुम श्राज ही उसे

जब का सवाल नहा ह । यह बहुत श्रच्छा मोका है। तुम श्राज ही उसे खुलाश्रोगी। मैं बहुत ही गम्भीरता-पूर्वक यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि हमारा दाम्यत्य-सुख इसी घटना पर श्राधारित होने जा रहा है।'

उटकर कमरे की श्रोर जाते हुए लोकेश ने कहा, तुम श्रमी उसे मेरे सामने पत्र लिखी श्रीर उसमें साफ लिख दो कि तुम्हारा इरादा उसे जहर देने का है... वह श्रायेगा ?

'वह रुक नहीं सकते।'

सुनकर एक च्रण को लोकेश ने मुझ्कर देखा और फिर कुछ दूर चुप ही चलकर बोला—ग्रन्छा, तो तुम खत लिखो, मैं बरा वकील की तरफ भी बाऊँगा। खत भी साथ ले बाना होगा...उघर से ही मिनवाना होगा न।'

श्रीर तब स्विता ने जाना कि वह बातों-बातों में क्या कह जुकी है, क्या कह बैठी है श्रीर उसकी स्थिति कैसी भयंकर हो उठी है! फिर भी श्रव, जब खत पहुँच जुका है श्रीर प्रमोद की स्वीकृति श्रा जुकी है, तब भी गुरू की तरह उसे, विश्वास है, यह सब एव मजाक है श्रीर इसमें जरा भी सत्य श्रीर गम्भीरता नहीं है। ऐन मौके पर जरूर कोई न कोई ऐसी घटना हो जायेगी कि सारी स्थित एकदम संभल जाएगी। सब दुछ एकदम पलट बायेगा। या हो सकता है श्राने से ही पहले श्रचानक कोई ऐसा काम श्रा पड़े कि जाना पड़े या ऐन मोके पर श्रचानक कोई तार श्रा जाय...मतलव कुछ न कुछ होगा जरूर कि सारी चीज सँभल जायेगी...

श्रीर श्रव रोते-रोते मी सिवता को श्राश्चर्य था कि वह इतने श्रात्म-विश्वास से कैसे दुहरा सकी कि वह रुक नहीं सकते। इतनी हिम्मत कहाँ से श्राई उसमें ? श्रीर जब वह जानती है कि वह रुक नहीं सकता, तो फिर यह सब श्रसम्मव करूप- नाएँ क्यों कर रही हैं ? हिम्मत पर ही उसे ध्यान आया प्रमोद का एक वाक्य! कितनी व्यथा, शिव की तरह का कैसा बहर का घूँट पीकर उसने केवल हतना कहा था—'कमजोर लड़की ?' हाँ, वह कमजोर ही तो थी जो अपनी कमजोरी को दूसरों के वाक्यों की आड़ में छिपाना चाहती थी। दुनिया भर के शब्दों का बहाना लेकर...उक्। कितना हृदय द्रावक हर्यथा वह! उसे वह शायद इस जन्म में तो भूल नहीं सकती—जैसे हर च्या वह वाक्य, उसका एक-एक शब्द उसकी आतमा के 'फ्लास्क' में तैरती मछुलियों की तरह, जो अपने बिहार से पानी को खरा भी नहीं कँपाती, लेकिन हमेशा तैरती दीखती हैं, अनुभव होती है कि वे हैं।

वह स्टूल पर बैठा रहा और सिवता उसके मुड़े बुटनों पर कनपटी टिकाये उससे सहारा लेकर घरती पर थी। प्रमोद के हाथ उसके खुले वालों पर रखे थे— जैसे निर्जीव, निस्पंद। साँभ का ग्रेंघरा गहरा हो ग्राया था, लेकिन दोनों चुप थे। जैसे कुछ भी कहने को नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, बस केवल एक मीन ही बचा है जिससे उन्हें समस्तीता करना है...जैसे किसी यूनानी शिल्गी ने यह मूर्तियाँ गढ़ दी हैं जो किसी सुनसान उजाड़ बस्ती के किनारे इसी तरह जाने कब से खड़ी हैं श्रीर न जाने कब तक थों ही खड़ी रहेंगी...वे साप के प्रभाव से पत्थर बनी मूर्तियाँ...वे गवाह हैं कि यह बस्ती उन्हीं के सामने बनी, जागी श्रीर उजड़ गई...एक बहुत बड़ी चील, सारे चितिज को टूंक डालने वाले श्रापने केले पंखों को दो-चार बार फड़फड़ाकर शरीर साधा और ताश की फैली गड़ी की तरह समेट लिया, किर इधर-उधर देखा और जोर से श्रमनी छुल्हाड़ जैसी चोंच एक मूर्ति की श्रांख में मार दी... उस्ने... चितिज में शब्द गूँ जा दूर; उस ! प्रमोद के घुटनों पर सिर रखे सिवता सिसक रही थी...

'अच्छा, उठो श्रीर बत्ती जल। दो ...। 'प्रमोद ने श्रांसुश्रों के नालेपन में सचेत होकर कहा।

शिवता ने किया कुछ कहे उठकर बत्ती जला दी। फिर वह उसी प्रासमंजस में खड़ी रहीं, रुके या खली जाय। 'सविता...।' उसने सुना ।

विना बोले वह छाया की तरह पास ग्रा खड़ी हुई । प्रमोद ने बैठे हुए ही उसके कन्धे पर हाथ रख दिया ग्रीर देर तक उसकी ग्रीर देखता रहा—कहे या न कहे । सबिता को ऐसा लगा जैसे वे ग्रागस्ती निगाहें उसके ग्राणु-ग्राणु में समाई जा रही हैं, वे ग्रामी उसकी सारी चेतना ग्रीर शक्ति को सोख लेंगी ग्रीर वह सूखी बालू की मूर्ति की तरह धरती पर बिखर जायेगी। नहीं, नहीं उससे ग्राब वे निगाहें नहीं देखी जा सकेंगी। वह दूसरी ग्रीर देखती रही।

'हम लोग...' थूक सटक कर प्रमोद जल्दी से बोल गया—'हम लोग कहीं श्रीर नहीं जा सकते ।'

'कहाँ १' त्यौर इस कहाँ का सीधा त्रर्थ था कि कैसी बातें करते हो — कितनीः असम्मव!

फिर चुप्पी

• 'सविता...।'

'मेरी श्रोर देखो।

'कहिये'—सिवता ने नहीं देखा—उसके कान का इयरिंग बिल्कुल नहीं हिला रहा था।

'देखो...।' स्वर में करूण याचना थी।

'क्या १' मुँह घूमा, लेकिन आँखें नहीं उठीं। अपनी कमजोरी पर एक हल्की छाया जैसी मुख्कराहट का आभास उमरा...

'देख रही हो...।' जैसे धार की काट से धँसक उठने से एक च्राण पहले कगारा बोले।

सविता ने देखा, पुतालियों पर पानी की एक हल्की परत। 'वचन' के एक गीत की लाइन उसके मनमें उमरी-

खींच ऊपर को भ्रुत्त्रों को रीक मत इन श्रासुर्त्रों को भार कितना सह सकेगी यह नयन की नाव। 'कुछ दीखता है...?'

एक साथ दोनों के मनमें एक मधुर चुगा पर दुहराई 'पंत' की लाइन टकराई— "तुम्हारे नयनों का आक्राशा, खो गया मेरा खग अनजान...' स्विता का निचला होठ फड़का। वह दूर जैसे आँखों के पार कहीं देखती रही—ऊपर की छत में जलती बची की दो परछाइयाँ पनीली पुतलियों पर चमक रही थीं—जैसे वे दो भरोखे हैं जहाँ से भाँक कर वह अतीत के विशाल विस्तार को देख सकती है...

'कुछ नहीं दीखता ?' प्रमोद उसकी दोनों कनपियों पर हाथ रखे उसकी खुलीं आंखों में गौर से देखता रहा—सचमुच तुम्हें कुछ भी नहीं दीखता, सविता...?

'न,..हो...' गोली खाकर साँस तोड़ते पत्ती की तरह राज्य फड़फड़ाये। वह उन्हें देखने में ऐसी डरती थी जैसे दो अथाह अपेंधरे गहुं। में देखने में डरती हो...

'नहीं दीखता...? ध्यान से देखो न...?

स्विता को लगा जैसे उसका मनोबल कहीं हवा में घुलकर खोता जा रहा है, जैसे वह हिण्नोटाइज हो रही है—वह धीरे-धीरे द्वाती जा रही है या एक विस्मृति का श्रें धियारा धीरे-धीरे चेतना पर उतर रहा है—सब कुछ शान्त सुन-सान...केवल भीगुरों की श्रविराम अकार—जैसा, जंगल में बहते अरने सी अहित...

'वीखता है न ? देखो...एक विशाल रेगिस्तान है। चारों तस्क कैसा फैला हुआ है...? उसके एक किरारे, दूर, एक बाढ़ पर आई-सी नदी फैली जा रही है... देख रही हो न ? उसके किरारे खड़े बबूल को वह मंगी बाँहें उठाये, नसों की बाली के नवशे सा वह पेड़...कैसा है अकेला-अकेला, जैसे किसी ने उसे निर्धायन है दिया हो, देश निकाला... और देखों उसकी एक डाली पर किती किर बेटे हैं ...? दूर से तो दिल्कुल टाले-फाल धव्ने से वीखते हैं... और नांचे एक जिला चशतो नहीं देखती द्वम ? पास में वह कुत्ता बैटा कैसी लम्बी जीम निकाले हाँक रहा है 1 देखों, गौर से देखों... जनती हो, वह चिता

그림, 시민은 학생들은 말이 다른 나는 아이들은 나는 말을 다 했다.

किसकी है...?

अचानक उसके गते में बाँहें डालकर उसके कन्धे पर लटक कर सविता फूट-फूट कर रो पड़ी...सिसकती साँसों में उसने सुना...कमजोर लड़की...

नहीं—वह कन्धा नहीं था, वह किसी का गला नहीं था, जिसमें बाँहें डाल कर वह रोई थी—वेंत की कुसीं के टिकाव पर दोनों बाँहें रखे पर सिसक रही थी...उसे पता भी नहीं था कि धूप वहाँ से जा चुकी है...

#### कहानी का प्रारम्भ

पाठको, मैं जानता हूँ कि मेरी कहानी दो लड़के श्रौर एक लड़की वाले पुराने त्रिकाण पर श्रा गई है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि यह त्रिकोण कहानी की समाप्ति न हुआ करें।

'आषको दुनिया भर में घूमने की फुर्नत है, नेतागिरी करने को वक्त है, वस हमारे यहाँ आने को ही टाइम नहीं है।' सविता ने ताना मारा—उसका दिला घक्-घक् बजा...गला स्खने सा लगा।

'वाहों में भरे लोकेश को छोड़ते हुए प्रमोद ने पुलक कर पूछा—कैती रही सिवता ? अरे तूतो बड़ी मोटी हो गई है, क्या पानो-वानी यहाँ का बहुत अच्छा है...शहर तो बड़ा गन्दा है, बस यही हिस्सा बरा खुला समक्त लो...।

'कहाँ शिष्ठाभी तो बीमार हो कर उठी हूँ, फिर नजर लगा दो...' सविता लजा उठी, उफ! फूठा कहीं का, ऊपर से कैसा खुश है, हँस रहा है। भीतर से चाहे जो हो रहा हो...।

'तब तो माई भारद्वाज, द्वमसे हमें बड़ी सहानुभृति है...बीमारी के बाद जब यह हाल है तो अच्छेपन का मगवान ही मालिक है...।'

तीनों खुलकर हँस पड़े... श्रचानक जैसे याद श्रा गया हो, प्रमोद ने सँमल कर कहा, 'श्रच्छा भाई, सबिता, क्या खिलाना-पिजाना है ! खिला दो किर चलें। भीटिंग बीच से छोड़कर श्रामा हूँ; अभी खोच होगी। पता चल गया तो...खुला श्रिधवेशन है न, सो उसमें पहुँचना है...।'

'हाँ, हाँ पता है, बहुत बड़े नेता हो गये हो। क्यों हल्ला मचाते हो ११ एक च्या को सविता जैसे वह विकट परिस्थिति विल्कुल भूल गई...बह जैसे बताना चाहती थी कि देखों लोकेश, प्रमोद बहुत बड़ा नेता है ग्रीर में उसके साथ ऐसे ग्राधिकार से बोल सकती हूँ।

'नहीं नहीं, फिर श्राऊँगा, इस समय तो जरा जल्दी है...श्रव तो घर देख लिया है न'—यह खुलकर हँस पड़ा |

सविता के भीतर जैसे कुछ जोर से कसक उठा — यह श्रव भी उसी तरह गला फाड़ कर हैंस सकते हैं, दिल में बरा भी द्विधा नहीं उठती...?

खाने की मेज पर केवल तीन ही थे...

'श्रगर मैं बरा बलदी-बलदी खाऊँ तो बद्तमीबी के लिए माफ कीबिये..।' प्रमोद ने लोकेश से कहा।

लोकेश कुछ नहीं बोला, वह गम्मीर था...

जल्दी-जल्दी खाने की व्यस्तता में मुँह चलाते हुए प्रमोद ने पूछा—यह टीक-टाक रहती है या बहुत तंग करती है...?

स्रोफ, कम्बल्त कैसा मस्त होकर खाये जा रहा है... जरा भी चिन्ता नहीं है विश्वास नहीं करता... विता भी उसके साथ यह सब कर सकती है... कैसे तोड़े ऐसे निश्छल स्रादमी के विश्वास को वह... नहीं, वह खुद खा लेगी... सिवता की एक-एक धड़कन जैसे घड़ी की टिक-टिक हो स्रोर उसे मालूम हो कि पच्चीसवीं घड़कन पर गिलोटिन का गड़ाँसा गिरेगा स्रोर नीचे रखा सिर 'खच्च 'से कट कर दूर जा गिरेगा... एक... दो... तीन... उफ, कैसे रोके वह इन सुइयों को... सुनते हैं, मानसिक शक्ति (विल्यावर) से बहुत से काम रोके जा सकते हैं। क्या उसकी इच्छा-शक्ति फुफकारते नाग-सी एक-एक पल सरकती इस दुर्घटना को नहीं रोक पायेगी ?

'जैसी आपने बना दी है वैसी ही है...' मुँह में कौर ले जाने वाले हाथ को रोक कर लोकेश वोला।

'कैसी १' चौंक कर प्रमोद ने गौर से लोकेश की देखा और फिर बार से हॅस पड़ा—'क्या घर में ही क्रान्ति करने लगी है १ क्यों री, क्या सुन रहा हूँ १'

इस वक्त भी मंजाक नहीं छोड़ रहे।... उसे साफ दीखता है डैमोक्लीज की बाल में देंची तरकती तलवार बोटे बीटे बीचे सरक रही है... उसके बोला नहीं गया... उसकी अंग्लों के आदी 'दो' की कहानी का यह देज धार गला पैग्डुलम धूमने लगा जो कुर्दे में कद आदी की आदी के आगे धूम रहाथा। वह केवल

इधर-उभर चुग-सा रही है, उससे खाया नहीं जा रहा है, मैज पर वैठी वह सिर्फ प्रमोद की चलती उँगलियों को देख रही है—लोकेश सब मार्क कर रहा था।...

श्रीर जब खाना खरमं करके प्रमोद ने जल्दी से गोद में रखी तौलिया नेप-किन से हाथ पेंछे तो लोकेश बोल उटा—'श्ररे, ये पुडिंग तो लीजिये न...। फिर उसने स्टेनलेस स्टील की खुवस्रत तश्तरी में जमाये गये चाँदी के वकों से महे पुडिंग की ख्रोर इशारा करके कहा, 'सविता, भाई साहव को पुडिंग दो न...।'

नहीं...नहीं... अभी कोई अपत्याशित घटना होगी, अचानक जोर से विजली कड़कड़ाकर छत फाड़कर यहाँ आ गिरेगी कि पुर्डिंग की तश्तरी के दुकड़े दुकड़े बिखर जायेंगे...

'हाँ भई, दो फिर, देर हो रही है...।' प्रमोद ने चम्मच उठा लिया...

श्रॅगूठी का नग किलिमिलाया, कलाई की चूड़ियाँ हिलीं, तरतरी के किनारे पर उपर टिका गुठा छोर न चे से उठाती उँगलियाँ काँगी। उसे लगा वह श्रमी जोर से तरतरी वाहर फेंक देगी...श्रोर पागलों की तरह चीखें मारती बाहर मांग जायेगी...क्या यह तरतरी वह लोकेश की तरफ...नहीं...चहीं...श्रव उसकी चीख किली मी तरह नहीं रक सकती...उसने फेफड़ों में साँस खींची...

स्रनजाने ही तरतरी प्रमोद की स्रोर वड़ द्राई स्रोर काँपते हाथ की तरतरी में से लेने में दिकत न हो, इसलिये एक हाथ नीचे लगाकर उसने चम्मच मर ली... स्रोर तेजी से चम्मच होठों की तरफ बढ़ाई...

दुखान्त कहानी के पाठकों के लिए मेरी यह कहानी खत्म हो गई है और वे बिना आगे पढ़े बड़े भजे में छन्तोष कर सकते हैं।

सुखान्त कहानियाँ पसन्द करने वाले नीचे की पँक्तियाँ श्रीर जोड़ लें...

अचानक प्रमोद की कलाई को लोकेश ने पकड़ लिया, भरे गले से बोला-'ध्स !'

चौंककर प्रमोद ने उसकी श्रोर देखा कि दोनों एकदम घबरा कर उठ खड़े हुए क्योंकि सनिता कुर्सी के नीचे जुड़क गई थी...उस श्रोर भागटते हुए लोकेश के मुँह से निकला—'कमजोर लड़की !'

### भी मार्कएडेय

जन्मकाल रचनाकाल १६३१ ई० **१**६४८ ई०

## गुलरा के बाबा

'कवन है रे! वह सरपत काट रहा ?' वाबा ने अमिल-हवा के नीचे खड़े हो कर, अपनी लाठी कन्धे से उतारते हुए कहा । आवाज सारी गुलरा में गूँज गयी—बड़ी गम्मीर और बुलन्द आवाज थी वह । अनजान आदमी तो एकाएक डर बाये और चिरह - चुरगुन भी पेड़ों पर से उड़ पड़ें। गुलरा की बाग्या का एक-एक जीव, एक-एक पत्ता बाबा के इस गर्जन से परिचित है। क्यों न हो, बाबा रात-दिन तो इन्हीं पेड़ों की सेवा-सत्कार में लगें रहते हैं।

पर बाया की पुकार का कोई असर न हुआ। उन्होंने एक बार लिर नीचे किया और अपने उन्नरे श्रारीर को देखा: चमड़े फूल रहे थे और उन पर बेग्रुमार फुरियाँ पड़ नयी थीं। पूरे पँचहरथे ज्वान, भीट-जैसी छाती, हाथी की सूँड़-जैसे हाथ, बड़ी-बड़ी तेज आँखें—लोग बाबा को हनुमान कहते थे, हनुमान! मेंले-टेले में अपने पिता टाकुर गंजन सिंह की राह साफ करने का काम बाबा ही करते। बड़ी से बड़ी भीड़ को पानी की काई की तरह इधर-उघर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बखरी में खाने के लिए घुसते समय बिटियों—पतोहुओं को जता देना तो जरूरी होता है न!—श्रावा दालान ही में से खाँसते और सारी बखरियों के कन्ते मारे डर के भाग कर दाहर हो जाते।

बाबा के दिल को धका लगा। में रुजर का बाबा कहा पाल हूँ। इतनी बड़ी ग्राम की बिगया और बंगल मेरे ही उतर तो छोड़ रखा है परिवार वालों ने; और यहाँ दन कीस में कौन नहीं जानता हसे..... उनका आहर अभिपान नयी भाषा में दोला—बुढ़ापे के पहलास के बारण । श्रीर कोध डी हल्ही गर्मी उनके शरीर में दोड़ गर्या। उन्होंने दगल में देखा—लेहसुनवों में नये गोफ श्रा

गये थे—-शायद इस साल इसमें बौर भी आ जायँ और धीरे-धीरे उस हिलती सरपती की भीर बढ़ें।

चैत् अहरि था — पूरा चेलिक; करीव चौबीस-पचीस का काला मजीठ-शरीर वैसे कोल्हू की जाठ। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान भग्गा की पटक दिया—केवल दो मिनट में।

चैत बाबा को देख कर इक गया।

'सलाम ठाकुर!'

'खुश रहो चैत्! लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो ?'

'सरपत काट रहे हैं ठाकुर !'

'त्राच्छा, कल से मत काटना !' स्त्रीर चैत् लटक कर हॅसिया चलाने लगा।

'यह बात नहीं चैत्! बाबा सागर की-सी गहराई से कहते गये, 'मैं तुम्हारी बात समक्त रहा हूँ। अपने दो-एक संगी-साथियों और बूढ़-पुरिनियों को भी खुलाये आना —यहीं; यदि तुम मेरा गद्दा टेढ़ा कर दोगे, तो मैं कभी जवान नहीं खोलूँगा और यदि नहीं, तो तुम कल से यहाँ दिखाई न पड़ना।'

चैत् कटी-कटायी सरपत छोड़ कर चला गया।

दूसरे दिन बाबा, सभी भाई, कुछ गाँव के तमाशाबीन और चैत् के संगी-साथी, खासी भीड़ हो गयी थी। बाबा ने बाँह फैला दी—बिता भर नीचे तक भुरीदार चमड़ा लटक गया और चैत् ने दाँत पीस-पीस कर जोर लगाया—माथे पर पसीना हो आया, पर वाबा का हाथ टस से मस न हुआ।

किसी ने कहा, 'बस चैतू, अब तुम हाथ फैलाओ ।' चेतू ने हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चों की तरह मरोड़ कर दबा दिया। चैतू चिचिया उठा। बाबा ने छोड़ दिया।

बाबा के लहुरे भाई देनोसिंह बड़े लटइत थे। उनसे चैत् की यह धृष्टता देखी नहीं जा रही थी, पर बाबा ने डाँटा, 'यह बहुत बुरा है!' और अब, जब चैत् हार गया, तो एकाएक ने उबल पड़ें, 'कहो तो दे दूँ साले की पीठ पर दो लाडी!' बाबा देवीसिंह पर बिगड़ गये; नेचारे सिटपिटा गये।

फागुन का दूसरा पखवारा अभी लगा ही था—दिन की सुनहरी धूप, शाम का अवीरी आकाश और रात की कपहली-टहकी चाँदनी—खिलहान जी-गेहूँ के डाठ से खवाखव भरे हुए। हवा भी तो चिवोला करती है न! वकरिदिया टाकुर के घर से नह काट कर लौट रही थी—फगुनहट का एक फोका आया और आँचल उड़ा कर चला गया—'शरमा गयी, वकरीदा! इसमें क्या वात है रे! फागुन में बाबा देवर लागें!' देवीवयाल ने आज खूब छान ली। 'भीजी ने मेरी सिलिक की कमीज रह कर दी!'—नन्हकुआ मुसकराता जा रहा था और हाथ से कमीज मुखाता। 'जीताबो आज खूब फॅसी—बड़ी ओस्ताद बनती थी न! आज पड़ गया सुधुआ से पाला, कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहला कर गालों पर ऐसो रोली मली कि बच्ची को छठी का दूच याद आ गया।'

'वड़ा बुरा किया—राम! राम!! कुनक ऐसे गाल इतने जोर से दबाने के लिए थोड़े ही हैं!' रामदीन खाँसते हुए बोले और खटिया पर करवट बदल लीं। पारस ने मुँह बनाते हुए बवाब दिया, 'बुड़ापा आ गया, लेकिन लत न छूटी, मरते-मरते जबान में कीड़े पड़ बायेंगे बावा! अब तो मान बाओ आखिरी समय में।'

गुलरा के पलाशों पर तो फागुन उतर कर बैठ गया या—श्रमब का फूल होता है। लाल टेस, और टहनयाँ काली या चितवकरी—बे-पित्तयों की। शाम की किरणें रोज उन पर थम जाती हैं और श्राम की बिगया की साँवरी छाँह जैसे उनकी ललछहट में एक खैरी, मटमैली रेखा से बट जाती है। बाबा एकटक नीचे देख रहे हैं—गोमती की लहरों में, पछुवा के वेग, पानी की थिरकन और उसमें पड़ती हुई सुनहली रेखाएँ और पलाश की छाया।

नार की कली की चारपाई, हुक्का-चिलम, फरसा-कुदार, गगरी और बौस की पुरानी लाठी; सब एक नन्हीं सी फूस की महत्या में; सुखई जिलम पर कर देता जा रहा है—बाबा का चेला है —अखाड़े का । वहा गठीला ज्यान, बाबा ने अपनी सब पैंच तो इसी को सिखायी। पट तो इतना रखें है कि एक बार गाना को भी उठा कर फेंक दे। 'बाबा ! आज मनिकया भी आ गयी', मुखई ने दम लगाते हुए कहा — अब तो कुल छे रंडियाँ हो गयीं । मुदा चमेलिया जैसी गाने वाली......'

बाबा की आँखें जैसे पलाश के फूलों में जा कर घँस गयी हों। दिन की उदासी जैसे घनीभृत हो कर गुलरा के आमों की डाल पर बैठ गयी हो।

चमेलिया बचपन से आती यी इसी गाँव में। फागुन के छे दिन ठाकुर के चबुतरे पर तबला ठनकता ही रह जाता, एक नहीं दस-दस रंडियाँ आतीं।

उस समय बाबा बन्ने थे। बड़े ठाकुर के चौथे-पाँचये पुत्र थे शायद; श्रीर नित्य ठाकुर के साथ महिप्तल में बैठते। एक दिन खेलते-खेलते गये श्रीर पतुरिया की नन्हीं बची के फुर्ते की छोर पकड़ कर खींचने लगे। 'श्रभी से सीख रहा है!' किसी ने ठहाका मारा श्रीर लड़की चिल्ला कर रोने लगी। चमेलिया बाबा के साथ ही जवान हुई श्रीर उसने श्रपनी माँ की गहीं को जगाया।

उसका स्वर, उसका रूप ध्रौर उसके पाँवों की थिरकन लोगों को मोह लेती भी श्रौर जब बावा होते, तब क्या पूछना; जैसे उसके पैरों में परियों के पख गुँथ गये हों। वह पुरानी कहानी 'एक बच्चे ने बच्ची का कुर्ता पकड़ कर खींच लिया था, कोई हॅस पड़ा था श्रौर बच्ची बहुत रोथी थी' बाबा भी जानते थे श्रौर चमे-लिया भी। पर बाबा की मौहें कभी टेढ़ी नहीं हुई श्रौर चमेलिया कभी हारी भी नहीं।

जाते समय इनाम के बाद भी बाबा से रुपये माँगना—जरूरत न रहने पर भी 'ले जा, चमेलिया ! पर इसे कर्ज समभाना !' चमेलिया एक तोखी हँसी हँसती । जैसे वासना का जीवित स्वर उसके कंड में उतर ख्राया हो । उसकी झाँखें, चेहरा सब दमदमा उठते, पर बाबा स्थिर, गम्भीर—उनके उन्नत चन्स्थल पर बनी हुई कड़ी-कड़ी माँस-पेशियाँ और बलिष्ट भुजाएँ जैसे सींक से छू दो तो खून ख्रा जाय, और चमेलिया उसे देखती— ख्राँखों में मरती चली जाती ।

उस साल वह जा ही तो रही थी, पर रास्ते के लिए इतना सिंगार-पटार, जैसे मेनका घरती पर उतर आयी हो। लम्बा छरहरा सुडौल बदन और कुल बीस बरस की उम्र—चमेलिया बाबा का कर्ज चुकाना ही चाहती थी। गुलरा केराकत-के रास्ते ही में तो पड़ता है। समाजी घाट पर चले गये और चमेलिया बिगया में बुसी। बाबा कसरत करके पसीना सुखा रहे थे। खटिया रेत पर पड़ी थी। रोशनी सँबरा गयी थी। थोड़ी देर में रात होगी ख्रौर बाबा खाना खाने घर जावॅगे, पर एकाएक नुपूर की ख्रावाज सुन कर वाबा ने गरदन घुमायी—

श्राम्रपाली श्राम की विगया में उतर श्रायी पर बुद्ध भगवान् का वहाँ कोई शिष्य नहीं था, वनी श्राँख पर पद्धी बाँच लेने को कहते।

'चमेलिया ! तुम यहाँ ।'

'हाँ, कर्ज चुकाने श्रायी हूँ।'

'मैंने कमी तगादा किया था क्या रे!'

'फिर मी वह कर्ज तो है।' कह कर वह मुसकरायी—एक मोह-भरी मुसकान की रोशनी विखर गयी, पर रितराज के प्रलाश-पुष्प वाले वाण कारगर नहीं हुए। वाबा कपड़ा नहीं पहने थे, एकाएक याद आ गया। बढ़ कर घोती उठाना चाहते थे, पर लपक कर चमेलिया ने घोती उठा ली और कस कर सीने में दबीच लिया और एकटक बाबा की ओर देखने लगी—बड़ी ही तेज आँखें थीं वे—कटार की तरह।

'मुक्ते देखने भी न दोगे ?'

मसें मीन रही थीं—नीचे से ऊपर तक जैसे साँचे में गढ़ा शरीर। एक अजीव कसाव और ऐंडन!

'मैंने ऐसा शारीर नहीं देखा है!' उसने अपनी आँखें तिरखी करते हुए कहा। ये अचूक आँखें थीं, स्तेह से छलछलायी हुई।

बाबा नीचे सिर किये ही हँसे-'ऐसे उरिन नहीं होने की चमेली !'

चमेलिया के चेहरे पर पराजय की मितिहिंसा चमकी। एक तेज, एक जोश उसकी आँखों में उमर आया—विलकुल अनदेखा। वह सारी शक्ति लगा देगी।

चमेलिया बढ़ कर बाबा के पैरों के पास बैठ गयी, पर बाबा चुप तो चुप। उनके तांसरा नेत्र नहीं था, वनी शांकरजी की तरह आज काम को जला देने की ठान लेते। पर चमेलिया स्त्री थी, स्त्री पर हाथ उठाना—यह बाबा से नहीं हो सकता था।

'जा चमेलिया ! तेरी आँखों का दोष मिट जायगा !' बाबा ने बड़ी उदासी से कहा।

चमेलिया की आँखें चकरा गयीं—उसका रोयाँ-रोयाँ काँप गया। 'आँखों का दोष मिट जायगा ? वेश्या की आँखों का दोष !'

श्रौर चमेलिया उसी साल श्रन्थी हो गयी।

सुखई ने मौन तोड़ा 'अब तो देर हो रही है बाबा!'

'श्ररे, हाँ रे सुखइया ! मैं तो मूल ही गया था कि घर भी चलना है।' बाबा ने एक फीकी हँसी हँस दी। रात काफी बीत चुकी थी। बिगया में घना श्रॅंघेरा छा गया था। एकाएक बाबा को श्राम की सोर से ठोकर लग गयी। 'बाबा को ठोकर कमी नहीं लगती गुलरा में!' सुखई सोचते-सोचते कहने लगा—

'बाबा यह वहीं पेड़ है। याद है न ?'

'याद है सुखह्या ! गजब की सिल्ली थी इसकी । श्रमी तक इसकी खुरिययाँ बची ही रह गयी है !'

कई वर्ष पहले की बात है, जब बड़की बखरी बन रही थी। गर्मी का महीना—आराक्स लगे थे। अकेलवा आम कटा था, काड़ियाँ चीरी जाने को थीं। सिल्ली आहार कर ठीक कर ली गयी थी। गढ़ा खोद कर तैयार था। दस आराक्स और आठ चरवाहे—लोहार—कुल मिला कर अद्वारह। हलाकान हो गये बेचारे—एड़ी का पसीना चोटी पहुँच गया, पर सिल्ली टस से मस नहीं हुई। आखिर थक कर बैठ गये। बाबा रस-दाना करके गुलरा आ रहे थे—क्या रे। पेडिया नहीं उठी ११

'यह जिम्मिस नहीं खा रही है बाबा ! त्रात्री त्रापके साथ भी जोर लगा कर देख लें !'

सब उठ खड़े हुए। बाबा के साथ यही सुखइया था—कुल सोलह वर्ष का

बाबा ने बड़ी स्थिरता से कहा, 'श्रव द्यम लोग बैठो, देखों हम तोनों कुछ कर सकते हैं।' बाबा ने सिल्ली का माथा यामा। ऊपर को उठाया श्रीर भटका दे कर उसे हाथों पर रोक लिया। दोनों लड़के इघर-उघर—एक बार श्रीर बोर लगा। वाबा ने कहा, 'शाबाश मेरे बेटो!' श्रीर दूसरे भटके में सिल्ली खड़ी हो गयी।

श्राराक्स सन्न रह गये। बाबा को भी पसीना हो श्राया। उन्होंने कहा, 'श्राड़ लगा कर चीरों!' श्रीर तिनक हट कर लेह सुनवाँ की छाया में बैठ गये। दोनों लड़के भी वहीं छुँहाने लगे।

सव के सव — ग्राराक्स ग्रीर लोहार बाबा के पाल पहुँचे। उनमें एक लोहार था — लड़ता-भिड़ता भी था, पूरा ज्वान। कहने लगा, 'वावा! बड़ा जोर है ग्रापके गट्टे में!'

वावा हॅंसे, 'अरे यह मेरा जोर नहीं है जी, यह तो मुखइया श्रीर नगइया का है।'

वच्चे हॅंस पड़े। लोहार ने कहा, 'नहीं बाबा ! ये सब वच्चे हैं, क्या जोर लगायेंगे!'

वाबा ने कहा, 'बात भी मानो, यह उन्हीं का जोर था।' फिर लोहार ने हँसते हुए सिर हिलाया।

'अच्छा, तो अजमा लो !' वाबा ने वैसे ही कह दिया। दोनों की कुरती हो गयी—हाथ मिला श्रीर फिर दूसरें ही मिनट मुखइया लोहार के सीने पर था।

वावा हँसे, लोहार शरमा गया। 'सचमुच इन सबी में जोर है।' लोहार फुसफुसाया श्रीर उठ कर सब काम पर चले गये। बाबा देर तक हँसते रहे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

बाबा चौके में चले गये थे। थाली परसी जा जुकी थी, तब तक देवीिछेंह एकाएक घर में घुसे। बाबा ने उनकी श्रोर देखा, 'क्या नाच बन्द हो गयी ?'

'नहीं तो । ऋरे चैतुक्रा साले की टाँग टूट गयी । खबर मिली तो हम लोग उट कर पता लगाने चले गये ।'

'क्या कहा १' बाबा जैसे भौंचक्के से हो गये ।'

'द्यरे गरूर का नतीजा यह होता है। गट्टा टेढ़ा करने आया था न बाबा का! अब इन कमीनों की हिम्मत इतनी बढ़ गयी!' देवीसिंह ने मुँह बनाते हुए कहा।

'तुम्हें जिन्दगी भर तमीज न होगां। ग्राखिर कैसे दूरा दाँग !'

'जाके देख क्यों नहीं आते, बड़ी मोह लगी है तो। वह तो टूटनी ही थी, आज अखाड़े में गिर कर टूटी है, कल हम लोगों की लाटी से टूटती। गुलरा में सरपत काटने गया था न।'

थाली परसी रही, पर बाबा हके नहीं। 'वे यह काम तो जानते हैं न, िकतनी दूर-दूर के आदमी उनके यहाँ हिंडु याँ बैठवाने आते हैं १' और दौड़ कर मन्ता साव की दूकान पर पहुँचे — अम्मा हरदी, चोट मुसब्बर और सेत खरी — पुड़िया बँध गयी। बाबा ले कर दौड़े तो चाँदनी पिघल कर धरती पर पसर गयी थी। हवा के कोंके इस और से उस और को चले जाते थे। 'खुड़ाई का समय, अब कहाँ है वह चाल १' बाबा सोचने लगे, 'कितना अच्छा लड़ेत है वह। उस दिन कितना बोर लगाता था। कगा कोई मामूली पहलवान थोड़े ही है—दो ही मिनट में तो उसे दे मारा। अब तो गाँव का नाम यही रखे है।'

चैत् का घर आ गया। बाबा अक कर चूर हो गये थे। सौसें बढ़ गयी थीं। तिनक अम कर देखने लगे——लोग घेरे थे और चैत् जमीन पर पड़ा तड़कड़ा रहा था। टाँग कमर के पास वाले बोड़ से सरक गयी थी। सन लोग हट गये। बाबा ने हाथ लगाया—योड़ा तेल तो लाओ। और दबाई जरा पीस लेना! उन्होंने देखा, चोट बड़ी बेतुकी थी। चैत् को पट सुला दिया, फिर चोट को माँजते-माँजते एकाएक पैर लगा कर चैत् की टाँगे हाथ से उठा दीं। चट की आवाज हुई और चोट ठीक हो गयी, हड्डी बैट गयी। बाबा ने दबा गरम करवायी और चोट बाँव दिया।

चैत् होश में आ गया था। उसकी माँ और बीवी एकटक बाबा को देख कर रो रही यीं—खुशी के मारे चैत् ने भी देखा—आँखें मुलमुलायी। फिर एकाएक बोल उठा, 'बाबा!' और उसकी आँखों से आँख वहने लगे। बाबा ने उसका सिर श्रापनी बाँच पर टिका लिया । इधर-उधर देखा, चैत् का छुप्पर टूटा पड़ा था । बखरी का श्रोसार भी छान्ह का ही बना था—वह भी सड़ गया था ।

वड़े सबेरे जब पलाशों की लाली पर स्रज की किरणें एक-एक कर उतर रही थी—गुजरा की सरपत में पचीस मजदूर लगे थे—कटाई हो रही थी। सुखई ने पूछा—क्या होगी सरपत, बाबा ?

'चैतुस्रा की छान्ह टूट गयी है रे !' नावा ने उत्साह से कहा !

## श्री श्रोंकारनाथ श्रीवास्तव

बन्मकाल रचनाकाल १६३२ ई० १६५१ ई०

# कालसुन्दरी

तम्बाक् की पीक मुँह में भरे हुए बाबा अटपराते हुए कमरे की साँकल हटा-कर चब्तरे पर आये। बगत पर बैठे मिसिर दातुन कर रहे थे। बाबा ने पीक थूक कर कहा—'पाँय लागी मिसिर।'

मिलिर कूँ ची की जीभी बना चुके थे श्रीर जीभ साफ करने के लिए मुँह में डालने ही वाले थे। हाथों से जरा ठहरने का इशारा करके, जीभी मुँह डाल कर श्रीश्र-श्रीश्र करने के बाद एक बुल्ला पानी अपने नीचे इतनी जोर से फेंका कि सारी छिटिट्याँ उन्हीं के ऊपर पड़ी। खैर, मुँह तो साफ हुन्ना। बोले-'खुस रहो वाबा।'

बाबा रिटायर्ड श्रहलमद थे। बरूरत के हिसाब से लोग उनको 'मु'शीजी,' 'पेशकार साहब' 'सिरिएतेदार साहब' श्रीर 'मुंसिरम साहब' कहते थे, हालाँकि अपने लड़कों की शादी में उन्होंने जुमले के मुताबिक अपने नाम के श्रागे 'रईस व जमींदार' ही छपवाया था। वैसे वे सबके 'बाबा' थे, मुहस्ले भर के 'बाबा'। श्रीर मिसिर, बस मिसिर थे—पूरे निटल्ले। बिधवा भौजाई कूट-पीस, माँग-जाँच कर जो कुछ लाती थी, उसे राम का सेजा हुआ समक्त कर खा लेते थे, लेकिन दाल में नमक ज्यादा होने पर भौजाई को 'चमारिन' से 'बंगालिन' तक बना डालते थे। मिसिर छप्पन के थे, बाबा बहत्तर के। लेकिन मिसिर आझण जो ठहरे और बाबा कायरथ। इस्लिए बाबा पैलगी करते थे और मिसिर असीस देते थे। 'पाँय लागी मिसिर जी' और 'खुस रहो बाबा' से दोनों निटल्लों का दिन हार होता था। एक सरकारी निटल्ला था और दूसरा प्राइवेट निटल्ला— लेकिन गैर सरकारी नहीं।

'और कही मिसिर जी, अबकी बीर फैसा आया है ? जंगल तो रोज जाते हो, देखते ही होगे। पारसाल तो चटनी की अमिया तक नहीं मिली।' बाबा न छेड़ा।

'श्रव पूछी बाबा, मारे बीर के डारें भुक्त गई हैं। वह श्ररधान उठी है कि तबियत मस्त हो जाय। राम चाहे तो श्रव की बार श्राम सड़ेगा—कहाँ तक खायेगा कोई—मिलिर का चेहरा मस्त हो गया।

'सो कुछ नहीं होने का मिसिरनी। इन्तरा की बातें अब नहीं रहीं। तब कभी ऐसा नहीं होता था कि आम पैदा न हो। और आम बेचना तो पाप मानते थे, पाप। अब तो जिनके बढ़े-बड़े बाग हैं, वे भी बेच देते हैं और चटनी तक के लिए मोल मँगाते हैं।'

तमी एक आवाज आई-आ कुआँ पर के लोगो, कोई एक बाल्टी पानी दे

मिसिर चिल्लाये—'चुप बुढ़िया, सबेरा हुआ नहीं कि टिरे-टिर्र शुरु कर दी।' बुढ़िया चुप।

मिलिर ने फिर कहना शुरु किया 'हाँ बावा, अब वे दिन लद गये। घी, दूध आँख में लगाने को नहीं मिलता। मुफ्त तो आम की कौन कहे, आम की गुठली भी नहीं मिलती। मगर बाबा जो अरघान उठी है कि जंगल महर-महर कर रहा है।' मिलिर ने किसी तरह अपनी मस्ती फिर लौटा ली।

'बौरों के साथ-साथ मिसिर भी बौरा गये हैं। कहते हुए दुर्गी महराज ने वाबा का ध्यान श्रापनी श्रोर खींच लिया। बाबा ने दूसरी श्रोर देखा तो नीम की एक टहनी की सींके तोड़ते दातुन करने की तैयारी करते हुए दुर्गी महराज हैंस रहे थे बोले—'श्रादाबरज है मुंशी जी— मैंने कहा कि मिसिर बी भी कुछ कुछ बौरा गये हैं।' दुर्गी महराज कचहरी में चपरासी थे, इसलिए कायदे से बातचीत करने की कुछ श्रादत सी पड़ गई थी उनकी।

बहत्तर वर्ष के बाबा भी कम इंग्लाक पसन्द न थे। हालाँ कि आदाब के बाद दुर्गी महराज ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था, फिर भी वे वोले-बंदगी आर्ज है—'क्या कहा महराज ?'

मिसिर बीच में बील उटे- "यर महराज दी तो हैं, जो चाहे कहें।"

इतने में फिर वही ब्रावाज-'कुब्राँ पर के दानी एक वाल्टी पानी ।' 'वाह री बुढ़िया' कहते हुए मिसिर उसकी बाल्टी भर देने के लिए उठे।

वावा के चब्तरे के सामने एक छोटा सा शिवजी का मण्डण था। उससे लगी हुई थी बुडिया की कोटरी-छोर कोठरी के सामने चब्तरा। चब्तरा काफी ऊँचा था, इसलिए मुहल्ले वाले उसे 'ऊँचे पर की बुडिया,' 'ऊँचे पर की महराजिन' या सिर्फ 'ऊँचे पर वाली' कहा करते थे। शुरू-शुरू में जब कुछ गहने जेवर थे, उन्हें बेच बेच कर पेट पालती रही। गहने गये तो उनके साथ जवानी का जोशा भी उतरा और पवित्रता आने लगी। यहस्थों के घरों में पैठ हुई और माँग-जाँच कर काम चलने लगा। बुडिया पचास से ऊपर न थी, लेकिन लट गई थी। इस साल मर से मोतियाबिन्द हो जाने की वजह से चलने फिरने से मजबूर थी। इसीलिए सबेरे से चब्तरे पर बैठकर जरुरत की सब चीजों के लिए, एक-एक कर हाँक लगाते रहना ही उसकी दिनचर्या थी। रोज ही कोई न कोई पसीज जाता था। आज मिसिर को बारी थी। पैरों की धमक और बाल्टी की खड़क से जब यह मालूम हो गया कि बाल्टी मरने के लिए कोई उठा ले गया तो बुढ़िया के जी में जी आया। चेहरे की भुरियाँ कुछ-कुछ चिकनी हुई और वह बोल उटी-'सरिस्ते-दार साहब हैं क्या?'

बाबा सुन कर भी चुप रहे।

बुढ़िया फिर बोली-'ग्रारे सरिस्तेदार साहब, एक बीरा तमालू मेरे लिए भी ....

वाबा ने लापरवाही से कहा-दिखो बनाता हूँ !

मिसिर जब तक बुढ़िया की वाल्टी कुँए में लटका चुके थे। दुर्गा महराज बोलें — 'मुंशी जी, मैं कहता हूँ मिसिर की जवानी लौट ग्राई है। देखिये कोई पट्टा भी क्या इतनी फुर्ती में पानी भरेगा ग्रीर वह भी बूढ़ा का पानी।'

मिसिर मन ही मन गदगद हो गये। बनावटी क्रोध दिखाते हुए मुँह फेर कर बोले — हँसीवा करते हो महाराज १

'हॅंसौवा की कीन वात है ? श्रमी तो साठ के भी नहीं हुए मिसिर जी । जवानी कहीं चती थोड़े गई हैं । अवकी लगनों में मुंशीजी मिसिर का भी कुछ इन्तनाम होना चाहिये।' दुर्गा महरान ने नहा।

'वावा ने ताली पर रख कर तमाखू पीटते हुए कहा—'हाँ-हाँ, क्या हरज है, मिसिर जी तो काफी जिन्दादिल हैं।'

बाल्टी भर कर मिसिर बुढ़िया के चब्तरे पर पहुँच गये थे। बाबा ने बुलाया, 'मिसिर जी जरा यह तमाखू बुढ़िया को दे तो देना।' फिर दुर्गा महराज से बोले — 'कहीं डौल भी लगाया है या यों ही।'

दुर्गी महराज ने वहीं से खड़े-खड़े इतने जोर से फुसफुसाकर कहा कि सब कोई सुन ले—'श्ररे यह क्या है ऊँचे पर वाली।'

श्रव तक बाका से तमाखू लेकर मिसिर चुड़िया को दे रहे थे। श्राँखों से मजबूर हो जाने की वनह से चुड़िया के कान जरूरत से ज्यादा सचेत हो गये थे। सब कुछ ध्यान लगाकर मुनती थी। इतना मुनती थी कि देखने की कमी पूरी हो जाय। मुना तो श्राग लग गई देह में। गाली देकर बोली—'मना करो सिरस्तेदार इस दुर्गवा को। हम बूड़ियों से हँसीवा करना चाहिये इसे !'

दुर्गा महाराज ने बात काट कर कहा-

'कीन कहता है तुम्हें बूदी। ई'गुर ऐसा तुम्हारा मुँह, अभी पचास भी तो पार नहीं किया। और फिर पचास भी क्यों, देखकर तुम्हें कोई तीस के फपर तो अन्दाज ही नहीं सकता। दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हुआ! जिन्हें दिखाई हो पड़ता है, वे ही कीन बड़े समभ्रदार हैं। आँखें खोले दुकुर-दुकुर किया करती हो, जैसे हिरनी का बचा और बोलती हो कि बस चिरई के बोल— देखों, कितने तुलार से मिसिर तमाखू दे रहे हैं तुमको।'

मिसिर मुँह सिकींड कर दूर हट कर ऐसे खड़े हो गये जैसे बुरा मान गये हों। बुढ़िया अवकी बार गाली देते-देते हॅंस पड़ी, बोली— 'बस-बस मेरे सामने चतुरा न करों।' शायद उसे बीस साल एहले की वार्ते गाद हो आई। शहर के पराग पुरोहित की दुलहिन थी वह। सद उसे पंडिताइन कहते थे। पुरोहित बी चौथी शादी कर लाये थे— बूढ़े हो चले थे। और वह गजाधर कितना सजीला जनान था. फिर वह मस्ती के दिन और रातें, राजाधर का घोखा। जन मामला खिनने लायक न रहा तब पराग पुरोहित ने उसे घर से निकाल दिया। जंगल में सरपत के थूहों के बीच मरी लड़की पैदा हुई। फिर इस मुहल्ले वाले उसे यहाँ ले आये। पराग पुरोहित ने चालीस रुपये की यह कोटरी लेकर उसके नाम कर दी थी और तब से दोनों का कोई सम्बन्ध न था। हाँ, इतना सम्बन्ध था कि गजाधर के मरने की खबर आई तो पराग पुरोहित ने कहला मेजा कि चूड़ियाँ न तोड़ना, वे मेरी हैं। तब से वह चूड़ियाँ पहनती चली आ रही थी। एक साथ समृतियों का तुफान; उसने आँचल समेट लिया।

बाबा ने अपनी बुजुर्गी के नाते शायद बोलना ठीक नहीं समभा, लेकिन तटस्थता प्रदर्शित करने के लिए चबूतरे पर ही बैठ गये।

गोपाल पंशिडत 'श्रीरामचन्द्र झवालु भनु मन...'श्रादि गुनगुनाते हुए रस्ती, बाल्टी लिये पानी भरने चले आ रहे थे। वाबाने फीरन कहा—पौँय लागी पंडित बी।'

गोपाल पंडित ने कहा- 'श्रायुष्मान् बाबा।'

'आयुष्मान नहीं, अब तो कही कि जल्दी मर जाओं' बाबा ने अपने माथे की भुरियों पर बल देते हुए कहा।

पंडित जी ने वाल्टी कुए की जगत पर रख दी और बाबा की श्रोर मुखातिब होकर कहा—'ना बाबा, मनुष्य योनि बड़े पुराय के बाद कहीं मिलती है। जितने सुख लूटना चाहो हसी योनि में जूट लो, नहीं तो फिर वहीं बिना बोल का जानवर बनना होगा जो बेचारा 'राम' का नाम भी नहीं ले सकता...।'

मिसिर बुढ़िया और बाबा बड़े ध्यान से सुनने लगे थे कि दुर्गा महराज ने बात काटते हुए कहा—'अरे छोड़ो भी सुकुल हन सब बातों को (पंडित बी का प्रा नाम पं॰ गोपाल प्रसाद शुक्ल था) फिर बरा सा आँख मार कर कहा कि आज तो कुछ और ही मसला पेरा थे—ये जो मिसिर हैं न, हनके ऊपर आजकल बड़ी मस्ती छाई हुई है। आमों के साथ-साथ थे भी बौरा गये हैं। तो सुकुल बस ऐसा करो कि अबकी लगनों में कुछ हनका इन्तजाम हो जाय।

पंडित जी मुस्कुराये, बोले—'किसके साथ १'

दुर्गा महाराज ने जोर से अगँख दवाकर हाथ तरेरते हुए बुढ़िया की आरे इशारा किया। पंडित जी जोर से हॅसे-- 'हाँ-हाँ क्या हुआ। पुराखों में पंचकन्याओं का जिक है जिनका सबेरे नाम लेने से आदमी तर जाता है...'

वावा नाम लेने लगे ये—प्रातिह लीजै पाँच नाम-हरि, बलि, कर्ण युधिष्ठिर, परशुराम और अहिल्या, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी, द्रौपदी ।

पंडित जी ने कहा-'हाँ और ये होगी छठी कन्या।'

लोग जोर से हँस पड़े। बुढ़िया ने गालियों की बौछार शुरू कर दी थी— पंडित जी पूछते ही रह गये कि—'श्रीर इनका नाम ?'

वावा ने कहा—'नाम क्या...वस ऊँचे पर वाला । दुर्गी महराज बात काट कर बोले—'वाह मुंशी जी, त्राप इनका नाम भी नहीं जानते हैं—श्राधा शहर 'सुन्दरा महराजिन' को जानता है—खुब सुन्दरी है। इनका नाम—वाह-वाह, क्या नाम है—सुन्दरी।

मिलिर इतने मगन हो चुके थे कि अपने को रोक न सके बोले—'सुन्दरी नहीं, कालसुन्दरी।'

'कालसुन्दरी सही भाई । जब तुम्हारी ही होकर रहना है इन्हें, तब जो चाहो कहो । 'कालसुन्दरी' कोई खराब नाम तो नहीं।'

मिसिर कट कर रह गये।

बुढ़िया गालियाँ बकती हुई कोठरी के अन्दर चली गई और दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि उसकी सारी चूलें चरचरा उठीं।

₹ ]

शाम तक सारी बातें मुहल्ले के लड़कों को मालूम हो गई थीं। हैंसी का नया मसाला था, खेज का नया सामान था। मंदिर और बाबा के चब्तरें के बीच की सँकरी गली में सब के सब इकट्ठे हो गये थे और तरह-तरह से बुढ़िया को चिढ़ा रहे थे। कोई किसी से पूछ रहा था—'क्यों माई, मिसिर की बरात में चलोगे या बुढ़िया की तरफ से रहोगे।' कोई कह रहा था कि शादी के बाद बुड़िया गथे पर सबार होकर ससुराल जायेगी। कोई जाकर चुड़िया को तम्बाक् देने के बहाने उसके मुँह में धूज को इ आया था और वह घारा अनाह गालियाँ बक-बक कर मुँह पींछ रही थी। इतने में लड़कों को एक नया खेल सूका। सबके

सब दो दलों में बँट गये। एक बुढ़िया के नाम पर और दूसरा मिसिर के नाम पर कबड़ी शुरू हुई। बुढ़िया के दल वाले 'कालसुन्दरी' 'कालसुन्दरी' कहते हुए दूसरे पाले में घुसते थे और मिसिर के दल वाले 'मिसिर बी,' 'मिसिर जी,' कहते हुए। खेल बोरों से चल रहा था। इतने में मिसिर अपने घर से बड़-बड़ाते हुए निकले—मौजाई को कोस रहे थे— 'याद रखो, नादान देवर को दुःख दोगी तो नरक में भी ठौर न मिलेगा।' जब भी मौजाई उन्हें घर से निकालती थी, वे मौजाई को यही शाप देते थे। लेकिन और दिनों तो लड़ाई खाने- के ही वक्त होती थी। आज की शाम की लड़ाई की वजह यह थी कि मौजाई ने भी इस तथाकथित विवाह की बात सुनी थी और तब से ही वह न जाने क्यों कुढ़ रही थी। शाम को मिसिर को भी न जाने क्या सूक्ती कि हाँड़ी से थोड़ा-सा कड़ुवा तेल निकाल कर अपनी जुल्फें चिकनिया ली थीं। मौजाई ने यह नई हरकत देखी तो आग हो गई। ज्यों-ज्यों लड़कों का शोर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह भड़कती गई और उसने आखिरकार मिसिर को घर से खदेड़कर ही दम लिया।

मिसिर को आते देख कर छोटे-छोटे लड़के तो माग गये। बड़े भला क्यां हरने लगे ? आगे बड़कर बोले—'बाह मिसिर फूफा, विवाह तय कर लिया और हमको न्योता तक नहीं दिया। अञ्च्छा यह तो बताओ तुम्हारा सहबल्ला कौन बनेगा।' मिसिर बले हुए थे। डपट कर बोले—'सरम तो नहीं लगती होगी अपने से बड़े के मुँह लगते।'

लड़कों का मजाक खाली गया तो कुछ चिढ़ गये, बोले—'स्रों हो-हो कालसुन्दरी की लाल चुन्दरी का इन्तजाम हो गया है, लेकिन हमारी मिटाई की फिकर ही नहीं। अञ्छा यह तो बताओ, आज बुलबुली में यह तेल कहाँ से खाल लाये।'

श्रव तो मिसिर के मुँह से बेसाख्ता गालियाँ निकलने लगी। इतने में एक लड़के ने किलकारी लगाई—'बूढ़े मुँह मुहासे'। लड़के वोले—'लोग चले तमासे'। श्रीर फिला में जैसे लड़कपन छा गया। लड़के चिल्लाते जा रहे थे, मिसिर बड़बड़ाते जा रहे थे और बुढ़िया को भी ज्यों ही मौका मिलता था, कुछ कुछ शिकायत के तौर पर बोल लेती थी। इतने में ही सामने की गली से दुर्गा मह-राज आते हुए दिखाई दिये। गर्मी की धूप में तमे हुए थे। शोर सुना तो उबल पड़े—'बुप रही शंतानें। यह क्या आसमान सिर पर उठा रखा है।'

सब के एव बहाँ के तहाँ रुक गये। बूढ़े मुँह मुँहासे का जवाब नहीं मिला। मिसिर कह रहे थे—कल के लड़के और बुढ़िया तो कुलच्छनी, श्रभागी अभागी कहकर ही रुके।

दुर्गा महराज का मुहल्ले के लड़कों पर काफी रोव था। सब लड़के एक-एक करके तितर-बितर हो गये। दो-एक ने जाते-जाते दुर्गा को मुर्गा की बोली सुना दी—कुकड़ ूँ कूँ।

दुर्गी महराज ने डपट कर मिसिर से पूछा-- 'क्यों मिसिर यह क्या वाहि-यात शोर गुल मचा रखा है ?'

मिसिर ने ऊँची आवाज करके कहा जिससे घर के आंदर उसकी भौजाई भी सुन ले — 'श्ररे वह बंगालिन चैन से एक पहर बैठने तो दे। हर बेर निकल घर से, निकल घर से। आज निकल आया हूँ — अब ससुरी के हाथ का बनाया कमी न खाऊँगा। उपास करूँगा, जान दे दूँगा इसी महादेव के चबूतरे पर।

दुर्गी महराज कुछ मूड में नहीं थे, इसिलये 'हत्तेरी रोज-रोज की लड़ाई की' कह कर भीखते हुए घर के अन्दर चले गये। चुड़िया कान उलट कुछ सुनने के लिए तैयार बैठी ही रह गई। मिसिर शिवाले पर बैठ कर सुन-भुनाने लगे।

कुढ़न थी तो मौनाई से; बुढ़िया से तो कोई शिकायत यी नहीं जो मिसिर उस शाम को उसका पानी न मरते। श्रीर पानी मरने वाले भी श्राते रहे श्रीर बुढ़िया रोज की जलरत की चीजों के लिए गुहार उठाती रही जैसे तम। खू, श्राम, नमक श्रादि।

जैसे-जैसे शाम गहरी होती गई मिसिर को भूख लगती गई, लेकिन आज भौजाई ने भी अकड़े रहने की ठान ली थी। थोड़ी देर कर उनकी सारी आशाएँ छितिज के उस पार इव गई और निराशा का गहरा इंडफार हा गया। सबके दरवाजे वंद हो गये। बुढ़िया भी टटोल-टटोल कर अपने चूल्हें से जूभने लगी। भिसिर भारे गुस्से के मन ही मन बौखला ग्हें थे, लेकिन कोई उपाय न सूभता था। आखिरकार थोड़ी देर में म्युनिसिपैलिटी की लालटेन जलाने वाला आता दिखाई दिया तो मिसिर ने ही छेड़ा—'क्यों खयाली आज कुछ देर कर दी।'

खयाली बोला—'नहीं पंडित, अभी तो सिर्फ साढ़े सात का टैम हुआ है।' एक लम्बी साँस लेकर बात बढ़ाने के इरादे से मिसिर ने कहा – 'अच्छा खयाली कितने दिनों से हो म्युनिसिपैलिश की नौकरी में? तलब क्या मिलती है—कार का डोल तो काहे लग पाता होगा?'

मगर खयालो को फुरसत कहाँ। बत्तो जलाकर वह दम भर में मिसिर के सवाल के जवाब में कुळ हाँ, हूँ कहता हुआ चला गया।

ऋब मिलिर कुछ सोच कर उठे और ठिठकते हुए अपने घर की और बढ़े। दरवाजा खटखटाया तो मोतर से मौजाई डपट कर बोली—'को है ?'

भिसिर फिर जल गये। गाली देकर बोले — 'अरी मैं हूँ; क्या धर से निकाल देगी तो अदिना-विद्योना भी खा जायेगी? समकती होगी कि मैं इससे खाना माँगने आया हूँ। हूँ: ला दे मेरा ओदना विद्योना।'

मोनाई ने बड़बड़ाते हुए दरवाना खोल दिया और मिसिर किसी तरह दस-पौच मिनट में अपनी कथरी, कमली समेट कर घर के बाहर निकल आये! बेचारे क्या-क्या सोचकर गये थे, लेकिन कोंध ने सब कुछ चौपट कर दिया! खैर, शिवाले के चब्तरे पर कथरी बिछाकर लेट गये और एक गाना गुनगुनाने लगे—

'जमाना रंग बदलता है '''

छुदिया कडची-पक्की रोटी सेंककर खा चुकी थी। मिसिर ने गाना ग्रुरू किया तो कान लगाकर सुनने लगी।

गुनगुना चुके तो लगा कि कुछ शान्ति मिल रही है। एक भजन

'बस में होते आ-आ-ए, भगवान भगत के वस में "।' मजन खत्म करते-करते यक गये, कुछ सुस्ताने लगे थे कि नृहित्या वोली —'गिसिर बी, अभी कुछ मीजन नहीं हुआ।'

उस वक्त मिसिर को शायद दर्दे-दिल की बात भी उतनी मार्मिक न लगती जितनी बुद्या की वह छोटी सी बात लगी। उत्तर में कुछ सोचते हुए सिर्फ 'उँह' कह कर रह गये।

बुढ़िया ने कहा- 'सतुवा खात्रोगे १'

मिसिर ने धीरे से कहा—'हूँ'

बुढ़िया—'तो बर्तन ले लो, पानी भर लो, सतुवा ग्रौर नमक मैं दिये देती हूँ।'

मिसिर ने सब इन्तजाम किया | खुदिया ने तीन सुद्वी सन् श्रीर खुटकी भर नमक दे दिया | मिसिर जल्दी-जल्दी सानकर खाने लगे |

जब थोड़ा ही खाने की रह गया तो मिसिर ने कहा-'क्यों ऊँचे पर वाली, ये कैसे सन्तू हैं, न जाने कैसा सवाद है।'

बुदिया ने कहा- 'आँय-सन्तू तो अन्छे खासे थे। लेकिन रुको, मैंने गलती से तुम्हें गोजई का पिलान तो नहीं वे दिया।'

मिशिर ने कहा—'धत्तरे की पिशान खिला दिया—वही तो मैं सोच रहा था कि न जाने कैसा सवाद है।'

खुदिया ने कहा-'खेंर, इसे छोड़ दो। यह सत्तू ले लो, मुँह का सवाद बदल डालो।'

मिलिर ने सत्तृ लेकर खा तो लिया, लेकिन बुढ़िया के जयर भुँ भलाते रहे। दूसरे दिन जब भौजाई मना कर घर ले गई तब उससे बुढ़िया की बहुत बुराई की कि उसने उन्हें गोजई का पिसान खिला दिया।

8 ]

दिन बीतते रहे। 'पाँच लागी मिसिर बी' और 'खुस रही बाबा' से उस गली को रोज की 'जन्दगी शुरू होती— फिर वही बाबा की बुखुगी, वहीं दुर्गी महराज के मजाक, वहीं गोगान पंडित के प्रवचन, वहीं मिसिर की मस्ती, वहीं बुढ़िया की रहन गीर लड़कों की काल सुन्दरी वाली सबड़ी चलती रही, चलती रही... हाँ, एक परिवर्तन हुन्ना था। वह यह कि म्राब मिसिर जब घर से निकाले जाते तब बुढिया के यहाँ रोटी, सत्त या कुछ न कुछ पा ही जाते थे न्नौर खुद भी बदले में जो गालियाँ मौजाई को दिया करते थे सो बुढ़िया को दे दिया करते।

जब श्राम की सोकर टपकने लगो तब मिसिर जी रोके न रुके। शहर में श्राम मुक्त तो खाने को मिल नहीं सकता था, इसलिये कोई दूर का रिश्तेदार दूँद निकाला श्रीर श्राम खाने के लिए उसके घर, गाँव, चले गये।

फिर भी रोज के क्रम में कोई खास फर्क नहीं आया। बाजा औरों से पैलगी कर लिया करते थे और फिर उनकी जुजुगीं दुगी महराज के मजाक, गोपाल पंडित के प्रवचन, बुद्या की रटन और सब कुछ वैसा ही नहीं, तो करीब वैसा ही चलता रहा।

#### [8]

वह दिन रोज की तरह नहीं शुरू हुआ। बाल्टी कुँए की जगत पर रखते हुए गोपाल पंडित दुर्गा महराज से कह रहे थे—'श्रोर फिर इस बार तो महा-मारी का बड़ा प्रकोप है, पत्रा में लिखा है कि .....'

इतने में बाबा ने कमरे से निकल कर तमाखू की पीक थ्की श्रीर बोले 'पाँय लागी पंडित जी ।'

पंडित जी- 'श्रायुष्मान बाबा।'

बाबा — 'श्रायुष्मान नहीं श्रब तो कहो """

दुर्गी महराज ने वात काट कर कहा—'हाँ, तो क्या लिखा है पत्रा में १'

पंडित जी ने कहा-'तुमने बाबा सुना कि नहीं ।'

बाबा — 'क्या १ कोई खास बात १'

पंडित की - 'अरे यहां कि मिसिर को का देहान्त हो गया।'

बाबा-'श्राँय, क्या कहा ? मिसिर जी ने चोला छोड़ दिया। क्या बात थी ? कोई चेरानी-श्रारामी ?'

पंतित जो — 'हाँ, हेजा हो गया था; वहीं तो मैं अभी कह रहा था कि इस साल पत्रा में महामारी के प्रकोप का जोग बनता है।'

याता सिर पकत कर बैठ गये । फिर एक एक बोले — वड़े अच्छे ये वेचारे

मिसिर जी, कभी किसी का बुरा नहीं चेतते थे।'

बुढ़िया, जो चब्तरे पर आकर बैठ गई थी, धीरे-धीरे कोठरी के अन्दर चली और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया।

शाम को लड़कों की कालसुन्दरी की कबड़ी जमी। लड़के बहुत चीखें चिल्लाये, लेकिन बुढ़िया न बोली तो न बोली। लेकिन बिना कुछ गालियाँ सुन लिए लड़कों का खेल कैसे पूरा होता, इसलिए एक लड़का—'बूढ़ा तमाख़ लोगी' कहता हुआ उसकी कोटरी में घुसा। यह कोटरी की देहली की बगल में बैटी हुई थी— सिर लटकाये एक दम गंभीर। बुढ़िया का जवाय न पाने की वजह से लड़का कुछ सहम सा गया था। इसलिए एकाएक मुँह में मिट्टी फोक देने की हिम्मत न पड़ी। उसने सिर कुका कर देखा तो बुढ़िया की लाल स्जी बेल्र आंखों में कुछ छलक आया था। लड़का चिल्लाता हुआ भागा—अरे ब्ढ़ा तो रो रही हैं।

सब लड़के बारी-बारी से फाँक कर देख गये कि बुढ़िया सचमुच रो रही है लेकिन किसी की निगाह उसके सूने हाथों पर न पड़ी। उसने श्रपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली थीं।

### श्री शिवप्रसाद सिंह

जन्मकाल रचनाकाल १६२६ ई० १६५१ ई०

## कर्मनाशा की हार

काले साँप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत चक सकती है, किन्तु जिस पौधे को एकबार कर्मनाशा का पानी छु ले, वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ ग्राये तो विना मानुस की बलि लिये लौटती नहीं। हालाँकि थोड़ी ऊँचाई पर बसे हुए नई डीहवालों की इसका कोई खोफ न था: इसी से वे बाद के दिनों में, गेरू की तरह फैले हुए श्रापार जल को देखकर खुशियाँ मनाते. दो-चार दिन की यह बाढ उनके लिए तबदीली वनकर आती, मुखियां जी के द्वार में लोग-वाग इकट्टे होते और कजली-सावनी की ताल पर ढोलके उनकने लगतीं । गाँव के दुधमुहें तक 'ई बाढी निदया जिया लेके माने' का गीत गाते क्योंकि बाढ उनके किसी आदमी का जिया नहीं सेती थी। किन्तु पिछले साल अन्वानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमझता हुआ, नई डीह से ना टकराया, तो दोल के वह चलीं, गीत की कड़ियाँ मुरक्ता कर होटों में पपड़ी की तरह छा गई, सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की, पाँच बकरों की दौरी मेंट हुई, किन्दु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अन्धी लड़की, एक अपाहिन बुढ़िया बाढ़ की मेंट रहीं। नई डीह नाले कर्मनाशा के इस उम्र रूप से काँप उठे, बूढ़ी ख्रौरतोंने कुछ सुराग मिलाया। पूजा-पाठ कराकर लोगों ने पाप-शान्ति की।

एक बाढ़ बीती, बरस बीता। पिछले घाव स्खेन थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छाँव में सोया गाँव भीर की किरण देखकर उठा तो सारा सिंदान २ के बी तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के बातावरण में

होलदिली छा गई। गाँव ऊँचे श्ररार पर बसा या, जिस पर नदी की धारा श्रनवरत टक्कर मार रही थी, बड़े-बड़े पेड़ जड़-मूल के साथ टलट कर नदी के पेट में समा रहे थे, यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था, नई डीह के लोग चूहेदानी में फॅसे चूहे की तरह भय से दौड़-धूप कर रहे थे, सबके चेहरे पर मुदेनी छा गई थी।

'कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था पाँड़े जी' ईसुर मगत हकलाते हुए बोला ! कुएँ की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पाड़े उतर रहे थे । घवड़ाकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े । 'क्या कह रहे थे मगत, कड़ाह चढ़ा था, क्या कहा सोखा ने ?' चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगत अपने राब्दों को जुमलाते हुए बोले—काशीनाथ की सरन, माई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि तीन घड़े भर जायेंगे, आदमी, मवेशी की छुम होगी, चारों आरे हाहाकार मच जायेगा, परलय होगी—परलय न होगी, तब क्या बरकत होगी ? हे मगवान जिस गाँव में ऐसा पाप-करम होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा ? माथ के जुगों को टीक करती हुई धनेसरा चाची बोलीं, 'में तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी जुप काहे हैं। राम रे राम, कुतिया ने पाप किया, गाँव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवन्ती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया, में तो तमी छनगी कि हो न हो दाल में कुछ काला है। आग लगे ऐसी कोख में। तीन दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढ़ी!

'कुछ साफ भी कहोगी भीजी' बीच में जगेसर पाँड़े बोले—'क्या हुआ। ग्राखिर…''

'हुआ क्या, फुलमितया राँड मेमना लेके बैठी है। विधवा लड़की वेटा वियाकर सुहागिन बनी है।'

'ऐं कब हुआ...सबकी आँखों में उत्सुकता के फफोले उमर आये । आगत भय से सबकी याँसे टँगी रह गई । तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोलों—'कोई आब की बात है ! तीन दिन से सौरी में बैठी है । डाइन पाप को छाती से चिपकाये है, यह भी न हुआ कि गईन मरोड़ कर गड़हे-गुच्ची में डाल दें।' लोगों को परलय को स्चना देकर, हवा में उड़ते हुए श्रांचल को वरबोरी वस में करती चाची दूसेरे चौराहे की श्रोर बढ़ चलीं, गाँव का सारा श्रातंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाये चले जा रहे थे। सबकी श्राँखों में नई डील का भिक्ष था, रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह ऊभ-चूभ करते हुए लोग चिल्ला रहे थे, मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था।

#### [ २ ]

मेरो पाँड़े बैसाखी के सहारे अपनी वखरी के दरवाजे में खड़े वाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे, अपार जल में बहते हुए साँप-विच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के घक्के से लिख़ल जाता, भींगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील भरपट पड़ते। 'विचित्र हरय है'—पाँड़े न जाने क्यों छुदबुदाये। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की आरे देखा। पाँड़े के दादा देस-दिहात के नामी पंडित थे, उनका ऐसा अकवाल था कि कोई किशी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है यह बखरी। भाग की लेख कौन टारे। दो पुश्त के अन्दर ही सभी कुछ खो गया, मुट्टी में बन्द जुगुन हाथ के बाहर निकल गया। आज से सोलह साल पहले माँ-आप एक नन्हा लड़का हाथ में सींपकर चले गये, पैर से पंगु भैरी पांड़े अपने दो बरस के छोटे भाई को कन्धे से चिपकाये असहाय, निरवलम्ब खड़े रह गये—धन के नाम पर बाप का कर्ज मिखा, काम-धाम के लिए दुधमुँ हे भाई की देख-रेख, रहने के लिए बखरी जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम बर्जर कर दिया है।

'श्रब यह मी न बचेगी'—पाँड़े के मुँह से भवितव्य फूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समका। दरारों से भरी दीवालें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई, वर्षों का पानी प्लीज कर हाथों में शाँस की तरह चिपक गया।

सनसनाती एवा गाँव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। 'विषया फुलमतिया को वेटा हुआ है, बेटा — कुतिया के पाप से गाँव तबाह हो रहा है, राम राम ..... ऐसा पाप ..... भैरो पांड़े के कानों में आवाज के स्पर्श

particles of the street of the first of the street of

से ही मयंकर पीड़ा पैदा हो गई। वैसाखी उनके शरीर के भार को सँमाल न सकी श्रीर वे धम्म से चौकठ पर बैठ गये। बाज के धक्के से कुहनी छिल गई, चिन-चिनाती कुहनी का दर्द उनके रॉये-रॉये में विध रहा था, श्रीर पाँड़े इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे!

'सब कुछ गया'—वे बुदबुदाये। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस कर्जर वखरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पाँड़े ने घरती पर नहीं रखा। दुजार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कन्धे पर चढ़ी रही। 'मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है'—गाँड़े की आँखों में उनके छोटे माई की तस्वीर नाच उठी। १८ वर्ष का छरहरा पानीदार कुजदीप जिसकी आँखों में भैरो की माँ की छाया तैरती नजर आती, उसके काले काकुल को देखकर मुख्या जो कहते कि इस पर भैरो पाँड़े की दादा की लीछार पड़ी है। पाँड़े हो-हो कर इस पड़ते। 'जा रे कुलदीप', बरामदे में बठ कर भैरो पाँड़े मन में खुदखुदाते— तेरे आँख में सी कुन्ड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है, कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गजा घोट दूँगा, बड़ा आया मुख्या जी' फिर जरा बड़ के बोलते—क्या लीछार पड़ी गां मुखिया जी, दादा के पास तो पाँच पछाहीं गार्थे थीं, एक से एक, दो थान दूह लें तो पँचसेरो बाल्श भर जाती थी। यहाँ तो इस ली डे को दूध पचता नहीं। फिर आज-बारह गहाने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को १

'अब यह पुराने जमाने की बात कहाँ रही पाई जी' मुखिया कहता सौर अपने संकेतों से शब्दों में मिन्दें की तिताई भर कर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नवजवान कुलदीप उसे फूटी आँखों नहीं मुहाता, किन्दु नैरों पाँड़े के दर से बह कुछ कह न पाता।

नैरो पहि दिन भर क्यामदे में वैठकर रहे से किनीले निकालने, त्रेंगते, सूत े तैयार करते और अपनी तक्कों पर, नका न बाकर खतेज बनाते, बक्तानी कलाते, पत्रा देख देते, सत्यनारायण की कथा जांच देते, और इससे को कुछ मिशता कुशहीप की पगुर्द, असके काड़े-इस्ते आहि में खर्च हो जाता। 'यह सब कुछ मरमर कर किया था इसी दिन को १' पाड़े की आँखों में प्यास छा गई, लड़के ने उन्हें किसी ओर का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है।

'राम जाने कैसे हो' सूखी आँखों से दो बूदें गिर पड़ी, 'अपने से तो कीर भी नहीं उटा पाता था, भूखों बैठा होगा कहीं, बैठे-मरे हम क्या करें।' पाड़े ने बैसाखी उटाई। बगल की चारपाई तक गये और धम्म से बैठ गये। दोनों हाथ में मुह छिपा लिया और चुप लेटे रहे।

#### [ ३ ]

पूरवी आकारा पर सूरज दो लठ्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले-काले वादलों की दौड़-धूप जारी थी, कमी-कमी हल्की हवा के साथ बूदें विखर जातीं। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूँज उठती। मैरों पाँड़े उसी तरह चारपाई पर लेटे आँगन की ओर देख रहे थे। वीचों बीच आँगन के छलसी-चौरा था जो बरसात के पानी से कट कर खुरदरा हो गया। पुराने पौधे के नीचे कई मासून भरकती पत्तियों वाले छोटे-छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकरा कर विखर जातीं, टूटी हुई बूँदों की फहार धीरे से मासून पौधों पर फिसला जाती, कितने आनन्द-मन्न थे वे मासून पौधे। पाड़े की आँखों के सामने कातिक की वह शाम भी नाच उठी। दो बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदें में लेटे थे, फुलमती आई, अपनी वाल्टी माँगने, सुबह मैरों पाँड़े ले आये थे किसी काम से।

'कुलदीप, जरा मीतर से बाल्टी दे देना' कहा था पाँड़े ने । सफेद साड़ी में लिपटी-लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमती आंगन में हसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप मुका था तो फुलमती भी अपने दोनों हाथों से आँचल का खूँट पकड़ कर तुलसी जो की बन्दना करने के लिए मुकी थीं। कुलदीप के मन्द्रके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्करा उठे थे। मैरी पाँड़े कोघ से तिल-मिला गये थे। वे गुम्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कुलदीप बाल्टी लिये खड़ा था और फुलमती तुलसी-चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी।

न जाने क्यों पाँड़े की ग्रांखें भर ग्राई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीलो मिट्टी के लेवन से सँवार देती, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफेद कर देतीं। शाम को सूखे हुए चब्तरे पर घी के दीपक जला कर माथाटेककर वे खड़कों के मंगल के लिए विनय करतीं। तब वे भी ऐसे ही भुक-कर श्राशीबीद मांगती श्रीर पाँड़े वगल में चुपचाव खड़े दियों का जलना देखा करते थे।

पाँड़े को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया श्रीर फुलमती बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पाँडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, जिसे सँभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी, श्रीर दोनों ही भय की कम्पन लिये हधर-उधर माग खड़े हए।

बहुत दिनों तक पाँड़ के चेहरे पर अवसाद का यह मान बना रहा। कुल-दीप बर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता, न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती न तो हँसी के कलरव से घर के कोने-कोने को गुंजान बनाने का साहस। पाड़ ने अपने दिल को समस्ताया, इसे लड़कों का चिणक खिलवाड़ समस्ता। सोचा घरती की छाती बड़ी कड़ी है। ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुरियाँ बिखर जायेंगी, दोनों को दुनियाँ का भाव-ताब मालूम हो जायेगा।

पाँड़ के रुख से फुलमती भी संशक हो गई थी, वह हघर कम आती। कुलदीप के उठने-बैठने, पड़ने-लिखने पर पाँड़ की कड़ी नजर थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिये की टेम में रवेत वस्तों में लिपटी फुलमती खड़ी हो जाती, पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिये की ली की ओर देखता रह जाता। पाँड़ को नगकी यह देशा देखकर वड़ा क्रीथ आता, पर कुछ कहते नहीं।

ं 'कुलादीप'--एक बार टोक भी दिया था-- क्या देखते रहते ही इस तरह, तबीयत तो टीक है न १

ंगी'--इतनाही कहा था कुलर्दाप ने, और फिर पड़ने लग गयाथा। दिये की टेम कुलदीप के चेहरे पर पह रही थी, जिसके पीछे धने अन्धकार में लेटे पाँड़े कोध, मोह श्रीर न जाने कितने प्रकार के मावों के चकर में फूल रहे थे। उन्हें फूलमती पर बेहद गुस्सा श्राता। टीमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चीपट करने पर क्यों लगी है। पता नहीं कहाँ से वह-दह कर यहां श्राकर वस गये। कुलच्छनी, श्रव क्या चाहती है, बाप मरा, पित मरा, श्रव न जाने क्या करेगी। जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। यह कबूतर की तरह मुँह फुलाये बैटा रहता है। न पड़ता है न लिखता है। हँसना, खेलना, खाना सब भूल गया। पाँड़े चारपाई से उतर कर इधर-उधर चक्कर लगाते रहे। पर कुछ निर्णय न कर सके।

समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर त्राता। हँसता-खेलता। पाँड़े की छाती से चिन्ता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हँसी की त्रामा लौटने लगी। घई, एत का काम फिर गुरू हुन्ना। गाँव के दो-चार उठल्ले-निठल्ले त्राकर बंठ जाते, दिन गपास्थक में बीत जाता। सुरती मल-मल ताल ठोंकते, त्रीर पिच् से शूँ ककर किसी को गाली देते या निन्दा करते। इन सब चीजों से वास्ता न रखते हुए भी पाँड़े सुनते जाते उनका मन तो चकर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता, हूँ हाँ करते जाते स्त्रीर निठललों की वातों में सन्ताटे को किगी तरह मेल ले जाते।

पाँड़े उसी चारपाई पर लेटे थे। अन्तर इतना ही था कि दिन थोड़ा और जपर चढ़ आया था लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी, रक्त की तरह खोलता हुआ लाल पानी गाँव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नशें किसी तीव व्यथा से जल रहीं थीं। 'पाँड के वंश में कभी ऐसा नहीं हुँआ था'-वे फुलफुसाये—वगल की दीवार में ताखे पर रामायन की गुटका रखी थी, उन्होंने उठायी, एक जगह लाल निशान लगा था। पिछलें दिनों कुलदीप रात में रामायन पढ़ा करता था। जब से वह गया, आज तक गुटका खुली नहीं। पाँड़ के हाथ काँपे, गुटका उत्तट कर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठा कर खोला, वहीं लाल निशान—

कह सीता भा विधि प्रतिकृता , मिलइ न पावक मिट्ड न सता। सुनहुँ विनय मम विटप ग्रासोका , सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥

पाँड़े की ग्राँखें भरमरा ग्राई! भरभर ग्राँस् गिरने लगे—हिचकी लेकर वे हूट पड़े। 'यह चुड़े ल मेरा घर खा गई'-शब्द फूटे, किन्तु मीतर घुमड़ कर रह गये। गाली देने से ही क्या होगा ग्राव, इतने तक रहता तो कोई बात थी, ग्राव उसे बच्चा हुग्रा है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो...नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता', पाँडे बड़बड़ाये ग्रीर ग्रापने बालों को मुट्टियों से कसकर खींचा, जैसे इनकी बड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी! वे उठना चाहते थे, किन्तु उठ न सके। ग्राँखों के सामने चिनगारियाँ टूटने लगीं। उन्हें त्राज मालूम हुग्रा कि वे इतने कमजीर हो गये हैं। कुलदीप के जाने के बाद से ग्रांख तक उनका जीवन ग्राव्यक्था की एक कहानी बनकर रह गया है। चार-पाँच महीने से कुलदीप मागा है, पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किन्तु समय ने उस दुःख को मुलाने में मदद की थी। ग्रांखों के सामने ग्राकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर ग्राँखों के सामने ग्राकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर ग्राँखों के सामने नाचने लगीं।

फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़कों की शादी थी। गाँव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गाँव वालों में बनने-सँवरने की होड़ लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे, शौकीनों की पट्टी चार-चार अगुल चौड़ी, छूरे से ग्रनी थी। कुए की जगत पर दोएहर के दो घंटे पहले से भीड़ लगी थी, छोर छाद दो बचने को आये, साजुन लग रही थी, पैरों में जनां भेला सिकड़े से रगड़-रगड़ कर हुड़ाई जा रही थी।

वारात आई। द्वार-पूजा को शोमा का क्या कहना । बनास्त ही रंडी नायने आई याँ। कैल क्वीलों की माह दम गई थी। शाम को महिकल जमी। दिखिया जी का दखावा बादिमियों से खवाखाव मरा था। एक बीर गलों में सिनट कर ब्रीरों बैटी हुई थी। गाँव की लड़कियाँ, वृद्धियाँ ब्रीर कुछ गनवली बहुएँ। अईजी ब्राई। ब्राइना सम-जाम केला हर बैठ गई। तरंगी लेकर बृदे मिया हे

िकन किन किया, वाई जी ने त्रालाप के बाद गाया— नीच ऊँच कुछ ब्रुफत नाहीं, मैं हारी समभाय। ये दोनों नेना बड़े बेदरदी दिल में गड़ि गये हाय।।

महिफल से बहुत दूर, गाँव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चाँद की छाया फैली थी? जिसके नीचे चितकवरे को चाम की तरह फैली चाँदनी में एक प्रश्न उठा; 'मुखिया जी की महिफल में पतुरिया ने जो गीत गाया था, कितना सही था—

'कीन सा गीत'
'ये दोनों नैना बड़े बेदरदी .....'
'धत'
'उस दिन मैं बड़ी देर तक इन्तजार करता रहा'
'सेरी माँ के सर में दर्द था'
'कीन है?' जोर की द्यायाज गूँज उठी थी
पास की गली में एक छाया छो गई थी।
'कीन है ?' फिर द्यावाज द्याई यी।
'मैं हूँ कुलदीप'
'यहाँ क्या कर रहे हो।'
'नदी की द्योर चला गया था।'
'इस समय ?

'पेट में दर्द था।'

कोध की हालत में भी भैरो पाँड मुस्तरा उठे थे— भूठे, पेट में दर्द था कि आँख में। कुलदीप का सिर लज्जा से भुक गया था। उसे लगा जैसे एक च्या का यह भयपद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जायेगा। एक च्या के लिए बोला हुआ यह भूठ उसके सारे जीवन को कूट सित कर देगा। एक च्या के लिए यह भुका माथा फिर कमी न उठ अकेगा। वह भूठ के इस पर्दे को फाइ डाजना नाहता था, किन्तु "कुलदीप" भैरो पाँडे ने आहिस्ते-आहिस्ते कहा-सुम गलत रास्ते पर पाँव रख रहें हो बेटा, तुमने कभी अपने, बाप-दादों की

इन्जत के बारे में भी सीचा है । बड़े पुराय के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई, इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता, किन्तु इस अवसर को गलत कह कर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है ।' कुलदीप को लगा कि तीखे काँटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फँस गई, गरदन को चीरती हुई यदि वह निकल जाये तो भी गनी-मत,—किन्तु यह असख पीड़ा तो नहीं सही जाती और न जाने क्यों वह हिचिकियों में फूट-फूट कर रो उठा था। माई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कह कर थी, किन्तु उसकी आत्मा अपने सम्पूर्ण भाव से जिस कर्तु को वरेरप समक्ती है, उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे ! जिसकी छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आन्द का अनुभव होता है, उसे कालिख कह सकना उसके वश की बात नहीं थी, और इस कह के भार को उसकी आँखें सँभाल नहीं सकीं। मेरो पाँड़ भी भाई से लिपट गये ये। उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे वार-बार जुप हो जाने को कह रहे थे, 'यदि कोई देख ले' तो, उसके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी-जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गये।

अाँसुओं में जो परचाताप उमड़ता है, वह दिल की कलीज को माँज डालता है। पाँड़ ने लोचा था कि कुलदीप श्रव ठीक रास्ते पर श्रा जायेगा। उसके वंश की मर्यादा श्रपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जायेगी, भूखों रह कर भी पाँड़ ने जिस इंजित के बिरवे को खून से सीच कर तरीताजा रखा है उस पर किसी के च्यंग कुठार नहीं चलेंगे।। किन्तु एक महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे माई के इस कार्य को छिपकर देखने की पापानि से मेरी पाँड़ श्रपनी श्रारमा को जलते हुए देखते, किन्तु वे विवश थे।

चैत के दिनों में गर्मी से जली-तथी फर्मनाशा किरारे के नीचे चिएक गई थी। नदी के पैट में हूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, जाँदनी में संपियों के चमकते हुए हुकड़े, सानने के डूंचे प्रशार पर धन-पलाश के पेड़ों की शारक पातें, बीच में घूरक़ चाहों, श्रीर जल विहार करने वाले पांत्रों का स्वर ..... कगार से नदी तार तक धने हुए छोटे बड़े ऐसी के निशानों की दो पेकियाँ ... विर्फ दो।

'तुम मुक्ते मक्तधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे।' घुटन और शंका में खोचे हुए धीमें स्वर । श्यामा की तीरती दर्दभरी आवाज।

एक चुप्पी, पिर इकलाती आवान, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, किन्तु ..... दुमको ...कभी नहीं .....

चाँदनी की भीनी परतें सधन होती जा रही थीं, सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता, कभी हल्के हास्य की नर्भ ध्वनि, कभी आकोश के बुलबुले कभी चंचला की तरंग कभी सिसिंध्यों की सरसराहट .....

भैरो पाँड़ एक वार चाँदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गये। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयहन निष्फल था १ क्या वे असाध्य को संमव बनाने का ही प्रयहन करते रहे १ एक क्या के लिए मैरों पाँड़ ने सोचा-काश फुलमती अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता वह विधवा न होती .... गुलसी चौरे की वन्दना पाँड़ के मस्तिष्क में चन्दन के गंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल-चलन संकोच सब कुछ किसी को भी शोमा देने लायक था। एक क्या के लिए उनकी आँखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमती की पतली-दुबली काया हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई, जैसे वह अँचल फैलाकर आशीवीद माँग रही हो। मैरों पाँड़े विजड़ित खड़े थे, विमूद।

'यह असंभव हैं' पांड़े ने वैशाखी लॅमाली, श्रीर नीचे की श्रोर लवके। 'कुलवीप'—बड़ी कर्फश श्रावाज थी पांड़े की।

दोनों सिर मुकाये सामने खड़े थे, आज पहली बार पाप की साची में दोनों समवेत दिखायी पड़े थे। पाँडे फिर एक च्या के लिए चुप हो गये।

भै पूछता हूँ, यह सब क्या है' पाँड़े चिल्लाये, 'इतने निर्लंज हो तुम दोनों' पाँड़े बढ़कर सामने श्राये, फ़ुल पती की श्रीत हैं ह फिरा कर नोले । इतकी जिन्दगी पपी विवाहता चाइती है ? बना त् नहीं बानतों कि तू जो चाहती है यह रूपन में भी हो सकता, दभी गहीं, दभी नहीं।'

फुलमती चुप थी, पाँड़े दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ेल, बोलती क्यों नहीं ?

'मैं क्यों इनकी जिन्दगी बिगाडूँ गी दादा'-वह सहसा एक दम निचुड़ गईं, 'मैंने तो इन्हें कई बार मना किया """"।

'कुलदीप' पाँड़े दहाड़े, 'सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरो का प्यार देखा है कोघ नहीं; जिन हाथों से मैंने पाल-पोस कर बड़ा किया किया, उसी से तेरा गला घाटते सुके देर न लगेगी।

वादा.....कुलादीप हकलाया, हम दोनों...

'पापी, नीच...' भैरो पाँड़े के हाथ की पाँचों श्रगुलियाँ कुलदीप के चेहरे पर उमर श्राइ, 'मैं सोचता था तू टीक हो जायेगा' - पाँड़े क्रीध से काँप रहे थे लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया है - वे फुलमती की स्रोर घूम कर चिल्लाये - क्या खड़ी है डायन, भाग नहीं तो तेरा गला घाँट कर इसा पानी में फैंक दूँगा-

अन्यङ् को पीते हुए तृषित साँप जैसा स्वर-यह सब मैंने किया था। पाँड़ी चारपाई पर घायल साँप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाये। उनकी छाती से सरक कर रामायणा की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पाँड़े अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गाँव गिराँव की खाक छानते फिरते। तीन दिन-रात बिना श्रन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को दूँ इते फिरे, किन्तु वह नहीं मिला। थक कर, हार कर पाँड़ वापस आ गये। बाप-दादों की इजत का प्रतीक इतनी लम्बी विशाल वखरी - जिसकी दीवालें मुँह दबारे शान्त, पुजारी के तप की तरह अडिंग खड़ी थीं, किन्तु कितनी मुनसान, डरावनी निष्पाण पिंजर की तरह लगती थी यह बखरी। चौकठ पर ैर रहते हुए पांड़ी की श्रात्मा कराह उठी-चला गया !' वैशाखी रखकर पाँड़ी श्रांगन के कीने में बैठ गये — ग्रब वह कभी नहीं लौटेगा।

रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आहै। कुलदाप को कचनन से लेकर त्राज तक उन्होंने कमी श्रपनी श्रांख की श्रोट नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर श्राज तक खिलाया, पिलाया, पाला-पोसा, श्रीर आज लड़का दगा देकर निकल गया। पाँड़े अधरों की मेड़ के पोछे किया के शैलाब की रोकने का असफल मयत्न करते रहे।

भार होने में देर थी, उनीदी द्याँखें कड़ द्वा रहीं थीं, किन्तु मन की जलन के द्वागे उस दर्द का क्या मोल। पाँड़े उठकर टहलने लगे। सामने की बँखवार के भीतर से प्रवी चितिब पर ललाड़ों हाँ उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ से कच्चे मकान के भीतर से जाँत की घरं-घरं गूंज रही थी। एक धुमंद्रता गरगरहट का खर, जिसके पीछे जाँतवाली के कंठ की न्यथा की एक सुरीली तान दूट-दूट कर कींच उटती थी।

मोहे जोगिनी बनाके कहाँ गहले रे जोगिया

पाँड़े एक च्राण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। पियासे, भूले, भटके—थके हुए स्वर—पाँड़े की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों।

'श्रव रोने चली है चुड़ै ल' पांड़े पात्रल की तरह बड़बड़ाते रहे— रो-रोकर मर, मैं क्या करूँ।

बाड़ के लाल पानी में सूरज द्भव रहा था, पाँड़े वैशाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए, नदी की ओर से आदिमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धारे धीरे उधर ही बढ़े। सामने तीन चार लड़के अरहर की खूटियाँ गाड़ कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे।

'क्या कर रहा है रे छुबीला' पांड़े बलात् चेहरे पर मुस्कराहट का माव लाकर बोले—

'देखता नहीं लँगड़ा, बाइ रोक रहे हैं।'

पाँड़े मुस्तराये — जैता बाप वैसा बेटा। तेरा वाप भी खूँ टिया गाड़ कर कर्मनाशा की बाद रोकना चाहता है।

'वह भीड़ कैसी है रे छुवीले'

नहीं जानते, फुलमती को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी, उसने पाप किया है' छहाला फिर गंभीर खड़े पाँड़ से सटकर बोला—क्यों पाँडे जाचा

जान लेकर बाढ़ उतर जाती है न ।'

'हाँ, हाँ' पाँड़े आगे बड़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पाँड़े के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। 'चलो, न रहेगी बाँस, न बाजेगो बाँसुरी। हुँ, चली थी पाँड़े के बंश में कालिख पोतने। अञ्छा ही हुआ कि यह छोकरा भी आज नहीं है.....।'

फुलमती अपने बच्चे की छाती से चिपकाये टूरते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूड़ी माँ जार बेजार रो रही थी, किन्तु आज जैसे मनुष्य ने पक्षीजना छोड़ दिया था, अपने अपने आयों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार खुका था, कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बिल चाहिये 'विना प्राणों की बिल लिये बाद नहीं उतरेगी...... फिर उसी की बिल क्यों न दी जाय, जिसने पाप किया...... पर साल जाने के बदले जीव दी गई, पर कर्मनाशा दो बिल लेकर ही मानी... ... जिशांकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थी। आज मुश्चिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा सामर्थ न कभी न हुआ था। 'पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से।' भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किन्तु कीन बोले, सब मुँह-सिये खड़े थे.....।

'तुम्हारी क्या राय है भैरों पाँड़ ' मुखिया बोला, सारे गाँव ने फैसला कर दिया — एक के पाप के लिए सारे गाँव को मौत के मुँह में नहीं फोंक सकते। जिसने पास किया है उसका दंड भी बही मोगे ......

एक बीमस्स सन्नाटा । पाँड़ ने ब्राकाश की श्रोर देखा, श्रागे बहे, फुलमती भय से चिल्ला उठी । पाँड़ ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया । मेरी राय पूछते हो मुखिया ची १ तो सुनो, कर्मनाश की बाद दुधमुद्दे बच्चे श्रीर एक श्रवला की बिल देने से नहीं स्वेगी, उसके लिए सुम्हें पसीना बहाकर बाँधों को ठीक करना होगा कुलदीप कायर हो सकता है, वह श्रपने बहू-बच्चे को छोड़-कर भाग भाग सकता है, व्यापन नहीं हूँ, मेरे चीते जो उच्चे श्रीर उसकी माँ का कोई बाल भी बाल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता करना समके। 'तो यह है बूढ़े पाँड़े जी की बहू' मुखिया व्यंग से बोला—पाप का फल तो भोगना ही होगा पाँड़े जी, समाज का दंड तो फेलना ही होगा।

'जरूर भोगना होगा मुखिया जी "में त्रापके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समक्ता। किन्तु, मैं एक-एक के पाप गिनाने लगू तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा "है कोई तैयार जाने को "

लोग श्रवाक् पाँड़े की श्रोर देख रहे थे जो श्रपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए श्रपनी वैशाखी के सहारे खड़े थे, पत्थर की विशाख मूर्ति की तरह उन्नत, श्रास्त, श्रटल • कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज हुत रहा था ।

जिन उद्भत तहरों की चपेट से बड़े-बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गये थे, वे एक टूट नीम के पेड़ से टकरा रही थीं, खूली जड़े जैसा सखत चट्टान की तरह झड़िंग थीं, लहरें टू-टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं। शिथिल """थकी ""पराजित""।

श्री लाडली मोहन जन्मकाल रचनाकाल १६२७ ई० १६५२ ई०

## दूसरा ब्याह

सोलह वर्ष की आयु में अब मालती विधवा हो गई तो उसके माँ-बाप ने उसका दूनरा ब्याह कर देना हो उचित समका। परन्तु मालती यही कहती रहीं, यदि मेरा दूसरा ब्याह किया गया तो मैं जहर खा लूँगी।

मालती के पित को संसार छोड़े स्रमी श्रिषक दिन नहीं हुए थे, इस्तिये मृत पित की याद में रो-रो कर दिन काट देना ही उसको दिनचर्या थी। उसके स्राले में एक फोटो रखा था; वस उसकी पूजा किया करती थी। एक समय खाना खाती थी। मिठाई छोड़ दी थी। वह सभी वस्तुएँ जो उसके पित को बहुत श्रन्छी लगती थीं, मालती नहीं खाती थी।

फिर ब्राचानक न जाने कैसे एक दिन उसे यह जान पड़ा कि मोहल्यों की अन्य समयाएँ उसके पास ब्राने में हिचकती हैं। एक और दिन यह पता लगा कि इसी घर की रहनेवाली उसकी प्रिय मामी भी सुबह के समय उसकी सूरत देखना अनुचित समभती हैं। डेड साल तक इसी प्रकार की न जाने कितनी चोटें खाकर उसने हथियार डाल दिये ब्रौर रोते हुए माँ से बोली, 'मेरा ब्याह कर दो माँ, नहीं मैं मर जाऊँगी।'

फिर वह आले के पास पहुँच कर हाथ बोड़ कर बोली—'मेरा कसूर माफ कर देना नाथ! मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी और अब और दूर जा रही हूँ, पर तुम्हें मेरे मन से कोई नहीं हटा सकेगा। मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाती हूँ कि उस आदमी में भी तुम्हारी ही मूर्ति देखूँगी।'

मालती के पिता पैसे वाले थे, इसलिये उन्होंने एक बहुत ही सुशील, पढ़े लिखें क्याँरे लड़के से मालती का न्याह कर दिया। ब्याह के बाद पहले ही दिन मालती के पित राममोहन ने मालती से कहा, 'प्रिये, यह स्वामाविक है कि दुम मन ही मन श्रपने उनसे मेरी तुलना करोगी श्रीर हो सकता है कि मुक्त में तुम्हें उनके मुकाबले में कुछ किमयाँ नजर धार्मे। पर तुम्हारे प्रति मेरा प्रोम उनसे किसी भी प्रकार कम न होगा। इतना विश्वास रखना।'

उत्तर में मालती ने रोते हुए श्रपना सिर राममोहन के कन्धे से लगा दिया था।

राममोहन ने और आगे कहा—'मैं बानता हूँ कि तुम दुःखी होगी, इसलिये सदा यही प्रयत्न करूँगा कि तुम धीरे-धीरे यह दुःख भूल बाओ।'

है इ साल बाद ऐसे स्नेह भरे नाक्य सुनकर मानती को बड़ा सुख मिला था। मानती इस ब्याह में अपने साथ बहुत सा सामान लाई थी। बहुत सी साइयाँ थीं जिन पर पहले पति का नाम टॅका हुआ था। बहुत सी कितानें थीं जिन पर भो बही नाम लिखा हुआ था। राममोहन ने उन सक्को बड़ी निराशा से देख कर मन ही मन कहा था—'इन नामों को मिटने में अभी बहुत देर है।'

फिर एक दिन यममोहन को पता चला कि मालती मिठाई नहीं खाती। कारण समभने में उसे देर नहीं लगी। एक छोर दिन मालूम हुआ कि मालती रेडियों के दर्द भरे गीत सुनकर शक्सर छिप-छिप कर रोया करती है। राममोहन को बड़ा दु:ख हुआ।

बहुत ही पीड़ित होकर एक दिन वह मालती से बोला, 'यदि ऐसा ही था तब तुम्हें क्याह नहीं करना चाहिये था।'

मालती ने कोई उत्तर नहीं दिया।

राममोहन की समस्त भावनाएँ श्रवपुठन से बाहर निकलने के लिए श्राद्धर हो रही थीं। उसने श्रागे कहा— व्याह से पहले मैंने श्रपने जीवन के प्रति भी कुछ मादक कल्पनाएँ की थीं, पर यह कल्पनाएँ वास्तविकता में न बदल सकीं। व्याह के बाद एक बार भी खुल कर न हँस सका। मालती, सभी की तरह मैं भी हृद्य रखता हूँ, कोई एस्थर का श्रादमी नहीं हूँ।

उत्तर मालती ने शाँस भरी आँखों के साथ पर छू कर दिया या - भाफ कर

दो नाथ, जब श्राप नहाते हैं, कपड़े उतारते हैं, श्राफिस जाते हैं, तभी श्रापको देख कर मुक्ते उनकी याद श्रा जाती है। बहुत भुलाने का प्रयत्न करती हूँ, पर नहीं रह पाती। प्रयत्न करूँ गी कि श्रागे से ऐसा न हो।

राममोहन को लगा कि जैसे किसी ने उसके गाल पर चाँटा मार दिया हो।
कुछ दिन बाद की बात है। राममोहन को पता लगा कि ब्राज मालती ने
रोटी नहीं खाई है। कारण पूछने पर मालती ने केवल इतना कहा—'मुके भूख
नहीं है।'

'मूख न होने का तो कोई कारण होगा। क्या तबियत खराब है ?' शाम तक कहीं जाकर राममोहन को कारण का पता लगा कि उस दिन इसरी बरसी थी।

रात को राममोहन मालती से बोला—'तुम्हें शरम नहीं त्राती। मेरी त्रांखों के सामने ही एक दूसरे मरे हुए त्रादमी के लिए रोती हो।'

मालती मुँह से कुछ नहीं बोली।

'फिर कभी तुम्हें रेडियों से गाना सुनकर रोते हुए देखा तो अञ्छा न होगा। बताये देता हूँ।'

मालती चुपचाप पति के पैर के तलुए सहलाती रही। 'श्रीर हाँ, कल से तुम्हें मिठाई हत्यादि सभी वस्तुएँ खानी पड़ेंगी।'

मालती का मन रो रहा था, किन्तु होठों पर हल्की सी मुस्कराहट थी। तलुओं को गुद्गुदाते हुए बोली—'श्रव कहे ही बाश्रोगे, कह तो रही हूँ कि कल से सब ठीक हो बायगा।'

श्रगते दिन से मालती बिलकुल ठीक रहने लगी। दो साल में उसने उस दिन पहली बार मिटाई खाई। दोपहर को मालती ने एक ऐसी बात की श्रीर संकेत दिया बिते राजमोहन न समक्त गका। भावती ने संकेत को श्रोड़ा श्रौर खोलकर जताना जाहा पर राममोहन किर भी न रामभा।

ग्रव ग्राफित के बाद का सारा सनय राममोहन मालती के साथ ही व्यतीत करने लगा। शाम के समय श्रवसर वह गिनेभा देखते। स्वज्कुंड में नाव पर सेर करते। कभी कभी चहुां साहब के यहाँ चले जाते। एक रात जब मालती अञ्छे मृड में थी, राममोहन ने उसका मूड खराब कर देना ही उचित समभा। बहुत ही नपे-तुले शब्दों में उसने पूछा— 'क्यों जी' बुलन्दशहर वाले को क्या बीमारी हुई थी।'

मालती उनका नाम नहीं लेती थी, बोली—'टायफाइड हो गया था। सच बात यह है कि उनका इलाज नहीं हुआ था। उनकी माँ सौतेली थी। उसकी मन चाही हो गई क्योंकि जीवित रहते तो आधी जायदाद के मालिक होते।' यह भावुक हो उठी थी।

'उनके आखिरी शब्द क्या थे।'

'मरने के दो घएटे पहले ही वह मुक्तसे नाराज हो गये थे। वह चाहते थे कि मैं उस समय उनके पास जाऊँ पर बाहर बरामदे में बहुत से आदमी बैठे हुए थे; मैं शरम के मारे नहीं गईं। उस समय किसी को उनके बारे में यह शक नहीं या कि यह इसनी जल्दी चले जायेंगे। मालती का गला मरी रहा था।

राममोहन ने पत्नी के माथे का एक चुम्त्रन लिया। सिर की एक बार सह-लाया, फिर बोला—'नहीं, तुम्हें जाना चाहिये था?'

मालती ने खीज के स्वर में उत्तर दिया—'मरने से सात-आठ मिनट पहले की बात है कि मैं उनके कमरे की ओर बढ़ी | तमी घर में शोर मन्त्र गया | वह कमजोर तो थे ही, लोगों के पकड़ने और मना करने पर भी मेरे पास आने की जिद करने लगे | उस समय उनमें न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी और पूजा वाले कमरे के दरवाजे तक पहुँचते ही एकदम गिर पड़े ।'

राममोहन ने जानन्भ कर 'उफ' कहा।

इस छोटी सी 'उफ' के बाद थोड़ो देर के लिए दोनों खामोश हो गये। कुछ समय बाद राममोहन ने पूछा, 'फिर तो तुम उनके पास गई होगी।'

'नहीं, उसके बाद ही रोना-पीटना मच गया था।'

'फिर क्या हुआ !'

'फिर मुक्ते कुछ नहीं पता। मैं बेहोश हो गई। मैं दो दिन तक बेहोश रही थी।

्<mark>रियो दिन तक १</mark> तिहास होता है।

'ET 13

मृत्यु की चरम सीमा पर मालती की कहानी समाप्त हो गई थी। उसके बाद दोनों बहुत देर तक चुप पड़े हुए न जाने क्या क्या सोचते रहे। मालती बहुत दिनों तक अपने को बहलाये रही थी, इसलिये राममोहन ने यही उचित समका कि एक बार पुरानी बातों को दोहराने से मालती के दबे उद्गार बह जायेंगे। हुआ भी यही, अगले दिन मालती बिलकुल ठीक हो गई थी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मुख दिनों बाद मालती ने एक बहुत ही सुन्दर शिशु को जन्म दिया। इस अवसर पर राममोहन ने अपने मित्रों की दावत की। मालती बहुत खुश थी। बह हर समय चहकती रहती। अब उसे रेडियों के दर्द भरे गीत सुन कर कभी रोना नहीं आता था।

जल शिशु तीन महीने का हो गया तो राममोहन को पतनी के साथ चार-पाँच दिन के लिए असुराल जाने का अवसर मिला। वहाँ पहुँचने के तीसरे दिन मातः राममोहन की दृष्टि आले में रखे हुए एक फोटो पर पड़ गई। उसे समभाने में देखें नहीं लगी कि फोटो किसका है। उसने उस फोटो को उठा लिया और गौर के देख कर अपने ते तुलना करने लगा। राममोहन को उस फोटो में कोई विशेशियता नजर न आई। उसी समय सामने से मालती आ गई। राममोहन के हार्य में उस फोटो को देख कर उसने भगद्दा मार कर छीन लिया और फाड़ कर उसके चार दुकड़े कर दिये। फिर जमीन पर डाल कर पैर से मसल कर उन दुकड़ों

राममोहन के मन में एक हूक-सी उठी। साथ ही उसका हृदय पत्नी के प्रति विरक्ति से भर गया। उसे लगा जैसे उसका ही फोटो जमीन पर, रगडा गया हो।

### श्री विद्यासागर नौरियाल

जन्मकाल रचनाकाल १६३३ ई० १९५३ ई०

## मेंस का कट्या

सुबह हो रही थां। होंस्याल अपने छुन्ने पर बैटा तम्बाक् पी रहा था। तमी गोशाला से उसकी औरत ने आवाज दी 'मैंस\* व्येंगी।' होंस्याल हुक्के को एक ओर रख तेजी से नीचे गया, गोशाला के द्वार पर खड़े होकर उसने मैंस को पुचकारा। भैंस ने उत्तर में कहा—म्आ, म्या।

याट वर्ष का वालक गवलू अभी विस्तर पर ही लेटा था। सुनह हो गई थी खोर उसकी नींद खुल गई था, फिर भी वह विस्तर पर लेटा था। उठत ही उसे गाय दे दी जाती जिसे लेकर वह चराने चला जाता। यदि कभी वाप ने गाय देने मे देरी कर दी तो कोई और काम सौंप दिया जाता, जैसे किसी डोम को खुला लाना, पंडित जी के घर जाकर पूर्णमासी के दिन का पता लगाना, किसी का उधार का खाटा वापस कर खाना या किसी पड़ोसी का कोई बर्तन लौटा खाना। गवल्यू जानता था कि उठते ही उसे रात तक काम में व्यस्त रहना पड़ेगा, इसलिये वह अपने मरसक देर से उटता।

माँ की आवाज उसके कानों में भी पहुँची—भैंस की बचा हो गया। भैंस को बचा होने वाला था। गवला अक्सर वाप से पूछता— कव होगा बाबा इसका बचा ?'

'होगा बेटा तो तू भी देख लेना, हो ही जायगा बेटा,' उत्तर में हौंस्यारू बताता। कई महीनों से चाप-व बेटा प्रतीक्षा में थे खीर ख्राज भैंस को बचा हो गया।

लेटा हुन्ना गबलू नंगा ही बाहर दौड़ा । 'कपड़े पहन ले मेरे बच्चे,'-मा

<sup>\*</sup> मैस का बचा हो गया।

की आवाज सुनाई दी, 'ठएड लग जायेगी।' गजलू ने दोड़कर एक भँगुली गलें में डाली और दूसरे ही च्या गोशाला के द्वार पर आ टिका।

होंस्यारू झन्दर बाने लगा; गक्लू ने पीछा किया। 'ठहर जा बेटा मैंस मारेगी इस वक्त'—वाप ने प्रफुल्जित स्वर में कहा और वह ऋषेरी गोशाला के झन्दर पहुँचा जहाँ एक झोर गाय बँधी थी और दूसरी झोर मैंस। वह मैंस को सहलाने लगा। 'क्या हुआ ?' द्वार से उसकी खी ने पूछा—

'कट्या' 🕂 हौंस्यारू ने निराश स्वर में उत्तर दिया।

'तला, थोरेटू(१) ही हैं हैं 'होंस्पाल की स्त्री ने अपसीस नाहिर किया।
पर्द मेंसे का जन्म इन किसानों को उत्साहित नहीं कर पाता। एक तो वह
बेकार होता है और दूसरी बात उसे बनाना भी किठन होता है। लोकोक्ति के
अनुसार मर्द कन्ने का कहना है 'किन खों घटके, कित मरों पटके' याने या तो
जी भर दूध पिऊँगा या तत्काल मर जाऊँगा। होता भी ऐसा ही है। मैंस का
मादा बन्ना जितना दूध पीता है, उससे दुगुना नर पी जाता है। और सन्तमुन
उसे इससे कम दें तो वह शोध मर जाता है। लोग उसे बनाना भी नहीं
नाहते। अपने पाले बन्ने को कीन तक्या अवस्था में तलवारों से कटते देख
सकता है ! करीन-करीन सभी नर मैंसे, जिन्हें ने 'बेल्खा' कहते हैं, वड़े होते ही
देशी और देवताओं के द्वार पर मार दिये जाते हैं। उनकी पूजा होती है और

हौंस्याक निराश मन से वाहर लौटा। तमी गवलू ने प्रसन्तता के स्वर में किहा 'श्राहा सुला हु गीं । निराश हौंस्याक को गवलू की तृतली श्रावाज ने सुग्ध कर दिया श्रीर उसके सर पर हाथ रख कर उसने कहा — 'हाँ बेटा तेरा छोटा भाई हुशा है।'

गवल होस्यार का एकजीता पुत्र था। आठ वर्ष पहले गवल हुआ था। तब से उसके यो सन्तान योग हुई — क देश वे एक बेटा । दो में एक भी बचा

<sup>🕂</sup> मैंत हा महं बच्चा ।

<sup>(</sup>१) अफ़्होरा, मई हुआ ।

<sup>\*</sup> ग्राहा ग्रनुन नन्मा है।

न रहा। बेटे को बुखार ग्रामा था व बेटी के पेट में पीड़ा हुई थी। छोटा सा बालक गबलू किसी को 'भुता'(१) या 'भूती'(२) कहने को तड़पता। यह जानने पर कि उसकी मेंस का बचा होने वाला है, वह सोचता कि यदि नर हुआ तो भुला श्रीर मादा हुई तो भुली कहकर सम्बंधित करेगा।

एक बार फिर वह प्रसन्न सुद्रा में चिल्लाया—'श्रोहो भय्या हो गया, श्रो हो भय्या हो गया।'

'उसने बाप से पूछा'—इसका नाम क्या ख्वला है बाबा ? कुछ नहीं बेटा—'हौंस्यारू ने उत्तर दिया।'

पिछले वर्ष गवलू का जो भय्या मरा, उसका नाम गज्जू था। गवलू ने सोचा, वह मेरा भुला था और उसका नाम गज्जू था। यह भी मेरा भुला है। इसलिए इसका नाम भी गज्जू रख दिया जाय।

बाबा १

'हाँ बेटा।'

'इसका नाम गज्जू रख दो न ११

हौंस्यारू को अपने बच्चे गण्जू की याद हो आई। उसे बुखार आया था, तेज बुखार। साल भर हो गया मरे हुए।

'रल दो न बाबा'—गबला ने फिर कहा।

'बोल ले बेटा गज्जू ही बोल ले। गज्जू तो कहाँ गथा कम्बख्त', कहकर वह छड़जे पर बाने लगा।

गवलू गोशाला के द्वार पर ही खड़ा रहा। बाहर से वह एक हाथ आगै की छोर कर के धीरे-धीरे कह रहा था—या, आ भुला, गज्जू आ, आ गज्जू आ।

मा ने त्राकर मैंस की दुहना शुरू किया। बाप मैंस की सहलाता रहा। गवलू भैंस के डर के मारे द्वार पर ही खड़ा उसके बच्चे को पुचकारता रहा। तब

<sup>(</sup>१) छोटा भाई।

<sup>(</sup>२) छोटी गहन।

हौंस्यारू ने गाय को खोल कर बाहर खदेड़ा। उसे लेकर नित्य की भाँति गवलू जंगल की ख्रोर चल दिया। दिन में खाना खाने घर ख्राया, फिर चला गया।

शाम को गवल घर आया। गाय वाँघ कर छुड़्जे पर बैठा ही था कि भाँ ने आवाज दी—गवल बरा यहाँ आ। मैं भैंस दुह लूँ त् इसके बच्चे को पकड़। वह गोशाला की ओर दौड़ा। जाकर मैंस के बच्चे के गले पर बँधे दाँवे को पकड़ कर उसने उसे भैंस के थन से खलग खींचा। माँ दुहने लगी।

जब माँ ने दुहना शुरू किया तो गज्जू को फिर थन चूसने का मौका मिला। गबस्तू जाकर रलोई में बैठ गया।

लाना लाकर गंत्रलु लेट गया । श्रीर दिनों की तरह उसे एकदम नींद नहीं श्राई । वह सोचता रहा कि उसका भाई हुश्रा है । एक-दो बार लेटे ही लेटे उसने सोचा कि जाकर गोशाजा के द्वार पर खड़े होकर गज्जू को देख ले । पर रात में श्रुत के डर के मारे वह नीचे श्राँधियारे में श्रुकेला न जा सका।

माँ ने आवाज दी—गवलू पेशाब कर ले, रात में विस्तर पर मूतेगा तू। गवलू को मौका मिला। दौड़ कर बाहर गया, माँ के साथ आँगन में उतरा। पेशाव करने के बाद वह गोशाला की आर जाने लगा, गज्जू की ओर। पर द्वार बन्द था। बाघ के डर के मारे द्रवाजे रात में जल्दी ही बन्द कर दिये जाते. हैं, वनी बाघ कमी भी मवेशियों पर हमला कर बैठता है।

दौड़ कर माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया—'चल बेटा सोने चल न। इधर कहाँ जा रहा है तू?' माँने प्रेम मरे स्वर में कहा। 'माँ जरा गज्जू को तो देख लें'—गवल ने उत्तर दिया।

माँ ने फिर कहा—'नहीं बेटा कल देख लेंगे। इस वक्त वह सो रहा होगा।' गबलू को गोद में उटा कर उसने उसका सुँह चूम लिया। गबलू माँ की गोद से चिपक गया। माँ के गले में उसने वाहें डाल कर कहा—माँ! कल सुबह जब तू मैंस को दुहेगी तो गज्जु को मैं ही पकड़ूँगा।

ंतू ही पकड़ना मेरे लाइलें - माँ का स्नेह उमह शाया।

गमलू फिर लोट गया। उसके माँ नाप भी लेट गये। 'में लैग नुकार्जगा माँ?—उसने खड़े होकर लैम्प पर फूँक मारी और फिर अपनी नगह पर लेट गया। 'इसे श्राज नींद ही नहीं श्रा रही है'—गवल् की मी ने हींस्याक से कहा। 'श्राज तो वह मैंन के बच्चे की ही सोच रहा है'—होंस्याक ने उत्तर दिया। गवल् श्रासा गया। श्राँखं वन्द कर उसने माँ बाप को दिखाना चाहा कि वह सो गया है; भले ही उस श्राँवियार में उसका खुली या बन्द श्राँखों को माँ-बाप नहीं देख सकते थे। वे तो उसे सोया हुशा तमी समकते थे जब वह वार्ते करना बन्द कर दे।

गवल् गज्जू के बारे में सोचता रहा। तमी धीमी द्यावाज में उसकी माँ ने कहा-- 'गवल् १' गवल् गज्जू के बारे में सोचता रहा। माँ की द्यावाज का उत्तर देना उसने बे बार समका, यही सोच कर कि उसका बाप किर न कह दे कि वह गज्जू के बारे में सोच रहा है।

'सो गया' - होंस्यारू ने उत्तर दिया,

कुछ देर तक कोई द्यावाज न सुनाई दी। गवलू नीरवता में शान्तिपूर्वक सोनवता रहा। केवल वाहर से त्यानेवाली तेज पहाड़ी हवा दरवाजों के लिख़ों से होती टकर की-सी त्यावाज 'गी, सी, ई, स्यूँ करें' हो उसे सुनाई दी स्योर सहसा उसे लगा कि माँ कंप-सी रही है।

कुछ देर बाद गत्रलू के मां-बाप बातें करने लगे। मां ने कहा-- 'हस कर्या को कल छाँछ पिला देंगे; वेकार क्या करना है इसे पाल कर।

गवलू के कान खड़े हो गये। वाप ने कहा—'अरे रहने दो खुद मर

गण्जू को बचाये रखना गवलू के माँ बाप के सामने एक समस्या था। गज्जू श्रमागा, नर जाति का था जिसे इसलिए मारने की काशिशों की जा रही थीं कि वह दूव अधिक पियेगा और होंस्याक व उसकी की अपने अंदाज के जराबर भी बनाकर पैसा न कमा पायेंगे।

माँ ने फिर कहा-- 'पता नहीं मरता है या नहीं। जब तक बचा रहेगा, यह तो सब दूध पी बायेगा।'

'बड़ा होते दो फिर कुछ पैसे कमा लेंगे।'

'हाय, हाय, वहाँ बेचोगे १ हैं मारने को १ ऐ राम ! इससे ग्रन्छा है अभी

नार दो। क्या फायदा है जो अपने हाथ से पाल-पोस कर मारने को देना है ११ 'पैसे भी तो मिलेंगे एक सुश्त।'

'नहीं मिलें ऐसे पैसे, जो अपने पाले हुए बच्चे की मौत के हों। श्रीर फिर उतने का तो घी भी विक जायेगा अगर दूध बचा रहे।'

गवल्यू के माँ बाप दोनों गज्जू को मारना चाहते थे। एक अभी मार कर मुक्त हो जाना चाहती थी और दूसरा बाद में औरों के हाथ में दे देना चाहता था मारने को। दया दोनों के अन्दर थी। माँ अपने पाले हुए बच्चे को कटते नहीं देख सकती थी और बाप बच्चे को अपने हाथों नहीं मार सकता था।

गक्तू सहन न कर सका। वह भी उसी वातावरण में पला था। मले ही वह अभी शिशु था, पर रीति-रिवाजों का अनुभव तो उसे हो ही रहा था। अपनी अजिलों के सामने उसने भैंस के वच्चों की मौत देखी थी, बवान भैंसे कटते देखे थे। वह समक्ष गया कि वातीलाप उसके भुला गच्जू के बारे में ही है।

'मा गज्जू को मत मारना'-वह रो उठा।

'श्ररे तू अभी सोया नहीं ?' उसके बाप ने प्रश्न किया'— कितना धूर्त है ? तबसे चुपचाप पड़ा है। छटाँक भर का है पर ऐव तो देखो इसके—'मां ने शरमाई स्थानाज में श्रपने पित से कहा—'क्या कलयुग लगा है देखो तो, कैसे चुप रहा यह तबसे ।'

गवल् समक्त न पाया कि उसका ऐव क्या था। 'सो जा बे'—उसके बाप ने डाँट कर कहा।

एक दिन जब माँ मैंन को दुहने आई और गवलू ने गज्जू को खोला तो वह थन पर न लगा। गवलू ने पकड़ा—'आ मुला दूध पी ले।' पर गज्जू ने उधर से मुँह हा लिया।

गमलू चिल्लाया-मां त्ने इसे छाँछ पिला दी मारने की।

'नहीं वेटा, मैं क्यों पिलाऊँगी इसे छाछ ? मैं इसे मारना थोड़े ही चाहती हूँ, मैं नहीं मारूँगा बेटा हो ।'

'ता हाव यह दूष क्यों नहीं पी रहा है ?'

मां भी ग्रमभंजस में पड़ गई। गड़जू को तथा हो राया ! तबियत स्वराव

होगी शायद, उसने सोचा, स्वयं प्रयास किये पर गज्जूने मुँह न लगाया। गवलू गज्जू के गले में हाथ डाल कर रोने लगा। माँ चिन्तामग्न हो गई।

'कहाँ गये ? जरा सुनो तो; यह तो छाज दूध नहीं पी रहा है।' होंस्यारू ने छाकर पूछा—'क्या हो गया ?'

'पता नहीं क्या हो गया स्त्राज । श्राजतक तो हमेशा पीता था।' होंस्याक ने प्रश्न किया — 'वृध दिया था किसी को स्त्राज्ज !'

'गैणी मुई ले गई थी, उसी की हाक अलग गई है।'

हौंस्पारू— 'यही तो मुसीवत है। दूध देना तो पाप है। खुद तो गाय भैंस पाल नहीं सकते छोर दूसरे के मवेशियों को टोना टटमोना करते हैं। चटकारे मारती होगी दूध पीते वक्त, धूर्त कहीं की।'

'भाँ—यह तो मुसीवत है इस गांव में । भगवान ऐसे दुष्टों को मारता भी तो नहीं। शपने आप मेहनत करते तो हिंडुयाँ टूटती हैं और दूसरों की मेहनत का दूध पीकर गांध भैंस पर हाँक लगाते हैं। ऐसी वस्ती का तो नाशा ही हो जाय तो श्रव्छा है।'

थोड़ी देर एक कर फिर माँ ने कहा-- जरा पंडितजा के पास जाकर मंत्र तो लगवा दो।

एक रुपया जेब में लेकर हौंस्यारू पंडितजी के पास गया। पंडितजी कुछ शब्द बड़बड़ाये जिन्हें वह सम्भा न पाया। उसने सम्भाने की कीशिश भीन की।

लीट कर उसने मैंस के थन पर गज्जू को लगाने की कोशिश की पर बेकार, गज्जू ने पूर्ववत दूध न पिया। माँ ने गुस्से में भरकर कहा—'बड़ी सख्त हाक लगाई है राँड ने, पंडितजी के मंत्र से भी ठीक नहीं हो रही है हमारी मैंस।'

उस रात भेंस ने दूध न दिया। गल्जू ने गाय का दूध पीने से इन्कार कर दिया। गमल्जू कुछ देर रोता रहा और बिना खाये ही सो गया।

दूसरे दिन से गज्जू फिर दूध पीने लगा। हौंस्यारू व उसकी स्त्री की जान में

**<sup>#</sup> नजर ( टोक )** 

जान श्राई। गगलू खुश हो गया। गज्जू को वह अपना भाई समभता था। उसकी खुरा को अपनी खुशी और दुःख को अपना दुःख समभता था। दोनों का रिश्ता भी काफी पक्का था। एक ही मैंस का दूध पीकर दोनों वड़े हुए थे। दोनों बच्चे ही थे; गजलू अपनी जाति का बच्चा व गज्जू अपनी जाति का।

इस तरह दो साल बीत गये। गज्जू ने दूध पीना छोड़ दिया। अपनी जाति के तरुणों में उसका स्थान हो गया था। गज्जू का अभी वही बचपन था। फिर भी दोनों को एक दूसरे से प्यार था। गज्जू तो अपने स्नेह को गूँगे की ही तरह व्यक्त करता और गवलू अभी भी उसे भुला कह कर पुकारता। दो वर्षों से लगातार एक साथ रहने से इनकी मित्रता और भी पुरानी तथा सुहद हो गई थी।

उस दिन दोपहर को जब गवलू लाना खाने घर आया तो उसने अपने घर दो मेहमान देखे। लाल टोपियाँ पहने वे दोनों होंस्याक से गज्जू के वारे में कुछ बातें कह रहे थे। गवलू उनके पास बैठ गया।

पुलिसवाले ने कहा—'शरे तू दे दे। पैसे तुभे टिहरी पहुँचते ही मिल जायेंगे। महाराज खुश हो जायेंगे तुभ पर।'

'मेरे महाराज तो तुम ही हो। वह गया श्रौर यह खाना छोड़ देगा।' हो स्यारू ने गवलू की श्रोर इशारा किया।

गवलू समकने की कोशिश करने लगा।

पुलिसवाले ने फिर कहा—'तो हम महाराज से कह दें कि तू बेल्ला देने से मुकर रहा है ।'

'मालिक क्यों ऐसा करते हो ?'
'में क्या करूँ भाई, यह तो सरकार का हुक्म है।'
ही स्थारू ने फिर पृछा—'तो पैरी कितने मिलेंगे सरकार ?'
पुलिस कार्यों से स्थार में आने सामाईं।

पत्तते हुद्दरे वन्य के पुलियबाले ते जिसकी आँखें भूरी सी थीं, कहा— हाँ द्वार मोता-तोल एका | ितो दक्ता हूँ दम ते वाँग और कींगत दस्यार ही तथ कर को । इसमे तेरा फालदा रहेगा । महाराज खुश हो जादेंगे तो क्यों किस चींब की हैं ? ऐसी कींगत मिर्दाली को विक्दर्श रह गाद स्तेया । राजाओं की बात ही और होती है।

'मैंने दूध नहीं पिया, घी नहीं बनाया, छाछ नहीं देखी, कभी नोएा(१) नहीं बेचा। कट्या पालना बहुत मुश्किल काम है, पूरा दूध खुद पी जाता है। अब थोड़ा अग्रस वेंबी है। मैसों पर फसल लगायेगा तो कुछ आमदनी होगी। मैंने इसे अपना पेट काट कर पाला है। गबलू की कसम खाकर कहता हूँ,' हींस्याक ने गबलू के सर पर हाथ रख कर कहा।

'तू ले तो चल। एक बार महाराज की नजर लग गईं तो मालामाल हो जायगा। सारे दूध वी की कोमत एक साथ मिल जायेगी १'

'कहाँ जा रहे हो बाबा ? गवज़ू को ले जा रहे हो कहीं ?'

हीं स्वाल ने च्ला मर पीछे मुझ कर उसे देखा, तभी पुलिस वाली ने कहा— 'वल भया'। गवलू रो कर माँ के पास दौड़ा। तब तक हों स्वाल ने गज्जू को खोल दिया। गवलू दौड़ा, बाहर आया। आँगन में बाकर उसने गज्जू का पेट सहलाया। गज्जू गवलू से बड़ा हो चला था। अब गवलू का हाथ उसकी पीठ तक नहीं पहुँचता था; गवलू ने फिर गज्जू की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। गज्जू ने गर्दन सुका ली, गवलू ने सहलायी।

'ये तुक्ते मारने ले जा रहे हैं भुला'—गवलू रोने लगा। पुलिस याले भी द्रिवित हो उठे। एक ने कहा —'श्ररे नहीं, हम तो इसे पालने ले जा रहे हैं।'

'नहीं तुम फूठ बोल रहे हो ।'

'सच बोल रहे हैं हम।'

योड़ी देर के लिए उसके मन में आशा का मान उदित हुआ। खुश होकर पूछा—'सन ?'

'हाँ सच, हम पालने ले जा रहे हैं।'

'तो वापिस कब लाख्रोगे बाबा इसे १º वन्चे ने अपने विश्वसनीय पिता से प्रश्न किया ।

हींस्यारू चुप । गवलू ने गन्जू को मेंट-भाँट कर छोड़ दिया । हींस्यारू गज्जू को लेकर चल दिया ।

<sup>(</sup>१) मक्खन

शाम को गाँव के लड़कों ने गबलू को बताया—'टिहरी में दशैरा (दशहरा) मनाया जा रहा है। महाराज भी आ गये हैं। देवी के मन्दिर में, पुराने दबरि में गज्जू की बिल दी जायेगी। अब गज्जू लौट कर नहीं आयेगा।'

शाम को घर त्राकर हौंस्थारू ने अपनी स्त्री को बताया कि गड़जू की कीमत सिर्फ तीस रूपये दी गई।

'इससे ज्यादा का तो घी ही हो जाता'—स्त्री ने कहा—'ग्रगर उसी बक्त मार देते '।

'श्रव गलती हो गई क्या करें'-हौंस्यारू बोला।

उस रात गवलू सोचता रहा—'श्रव गव्जू को खप्न हो रहा होगा। कोई स्वप्न में उसे बता रहा होगा कि कल उसे मारा जायेगा, कि उस बक्त वह रोये ना, कि उस बक्त वह मागे ना, बनी देवी नाराज हो जायेगी। कोई उसे सिखा रहा होगा कि खिचड़ी की थाला सामने श्राते ही वह उस पर मुँह डाल दे ताकि महाराज की तलवार का बार सह सके। गाँव के लड़कों ने ऐसा ही तो बताया था। मन्दिर में उसकी पूजा की जायेगी, नहीं उसकी नहीं, देवी की पूजा। उसकी गर्दन पर तो तलवार चलेगी।'

गबल् लिहर उठा—वहीं गर्दन जिसका वह आलिंगन करता था—वहीं गजजू जो इकका छोटा भरया था।

उस रात को घर में किसी ने भी खाना न खाया।

सोने से पहले गवलू ने कह ही दिया—'माँ उस रात को त् उसे छाछ पिला कर मारने की बात कर रही थी। तूने मारा क्यों नहीं माँ ?'

'मेरे बच्चे, तुम्भमें जानवरों के लिए कितनी दया है'—कहते-कहते माँ खुद भी रो डठी, पर श्रपने श्रन्दर छिपी दया का पता उसे न चल पाया।

### श्रीमती कृष्णा सीवती

बन्मकाल रचनाकाल १ १९५५ ई०

# बाहलों के घेरे

मुवाली की इस छोटी-सी काटेज में लेटा-लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी-मरे, स्खे-स्खे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना झाँखों के मटक-मटक जाती धुन्ध के निक्कल प्रयास देखता हूँ। श्रीर फिर लेटे-लेटे श्रपने तन का पतकार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगड़ड़ी मेरी बाँह पर उमरी लम्बी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएँ मेरी उखड़ी-उखड़ी साँग की तरह कमो तेज, कमी होले, इस खड़की से टकराती हैं, पलंग पर बिछी चहर श्रीर ऊपर पड़े कम्बल से लिपटी मेरी देह चूने की-सी कच्ची तह की तरह धुल-धुल जाती है श्रीर बरसों के ताने-बाने से बुनी मेरे प्राणों की घड़कने हर च्या बन्द हो जाने के डर में चुक जाती हैं।

में लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ शाम हो जाती है। में लेटा रहता हूँ रात भुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े परदे मेरी ही तरह दिन-रात सुबह-शाम अनेले मौन माव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे-भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस देहरी पर अनायात सुस्करा कर खड़ा नहीं हो जाता। रात, सुबह, शाम बारी-वारी से मेरी शैंट्या के पास जिर-चिर आती हैं और में अपनी हन फीकी आँखों से अँधेरे और उजाले को नहीं, लोहे की पलंग पर पड़े अपने आप देखता हूँ। अपने इस खूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय छुळ भी मेरे कस में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने क्यों से जुड़ी अपनी बाँहों को देखता हूँ, मेरी बाँहों से लगी ने भी-भी बाँहों कहाँ हैं "कहाँ वह सुगंध-मरे केश, जो मेरे वह पर बिट, बिछ जाते थे? अहाँ

हैं वह रस-भरं अधर जो मेरे रस में भींग-भींग जाते थे ? सब था, मेरे पास सब गा, वस, मैं आज-सा नहीं। जीने का संग था, सोने का संग था और उटने का गंग था। मैं धुले-धुले सिरहाने पर सिर डाल कर सोता रहता और कोई होले रेचूमकर कहता - उटोगे नहीं "भोर हो गई।

आँखें बन्द किये किये ही हाथ उस मोह-भरी देह को घर लेते और रात के ति च्ला को सूँघ लेने के लिए अपनी आर भुकाकर कहते—इतनी जल्दी क्यों उठती हो \*\*\*

हलकी-सी हॅंसी "" और बाँहें खुल जातीं। आँखें खुल जातीं और एहस्थी र सुबह हो आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले-ताजे कपड़ों में लपटकर एहस्थी की मालकिन अधिकार मरे संयम से सामने बैठ रात के सपने को गाकार कर देती। प्याले में दूध उँड़ लती उन उँगलियों को देखता। क्या मेरे गालों को सहला सहलाकर सिहरा देने वाला स्पर्श इन्ही की पकड़ में है ! आँचल को थामें आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को सँमालने को सतर्क रहता। क्या भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है, यह एसके जपर का आवरण है या जो केवल मेरा है, वह इससे परे, इससे नीचे कहीं भीर है। एक शिथिल मगर बहती-बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, किसे लगी एक और देह होती। उसमें मिठास होती जो रात में लहरा-लहरा गती। और एक रात भुवाली के इस क्य-प्रस्त ऑकियारे में आती है। कम्बल के नीचे पड़ा-पड़ा मैं दया की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन खिता हूँ। घूँट भर कर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने र हाड़-मास सब काठ हो जाते हैं, मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उसरता है, अभी तो मुके मिट्टी होना है।

कैसे सरसते दिन थे ! तन-मन को सहलाते-बहलाते । उस एक रात को मैं श्राज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकान्त भीन में एकाएक किसी का श्रादेश पाकर मैं कमरे की आर बढ़ाता हूँ। बल्ब के नीले प्रकास में दो अध्यक्षली क्की-यकी पलकें जग-सो उठती हैं और बाँह के घेरे-तले सीये शिशु को देखकर मेरे चंहरे पर ठहर जाती हैं। जैसे कहती हो, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठण्डे मस्तक को श्रधरों से छूकर यह सोचते-सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है वहीं देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है।

पर कहीं, एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के खूखे बादलों की तरह उठ-उठ श्राता है श्रीर बिना बरसे ही भटक-भटककर रह जाता है। वधों जीते। एक बार गर्मी में पहाड़ों पर गया था। बुआ के घर पहली बार उन श्राँखों-सी श्राँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते-करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा श्रटका था" "साँच लेकर कहा-मन्नो से मिलो रिव, दो ही दिन यहाँ एकेगी।—बुआ के सुख से यह फीका परिचय श्रट्छा नहीं लगा। साँच भरकर बुआ का वह दो दिन कहना किसी कड़े पन को भेल लेने-सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर श्रमिवादन का उत्तर दिया और जरा-सा हँस दी। उस दूर-दूर लगनेवाले चेहरे से मैं अपने को लीटा नहीं सका। उस पतले, किन्तु भरे-भरे मुँख पर कसकर बाँचे घुँचराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा-सा हो श्राया कि किसी के गहरे उलाहने की सजा श्रपने को दे डाली गई है।

सव उठकर बाहर आये तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आँचल को खींच स्नेह्वश उन बाहों से लिपट-लिपट गये—मन्नो जीजी! मन्नो जीजी'' बुआ किसी काम से अन्दर जा रही थीं, खिलखिलाइट सुनकर लौट पड़ीं। बुआ का वह किन, बँधा और खिचाबट को छिपानेवाला चेहरा में आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठएडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली—जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलम्का-उलम्का कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे।—माँ की घुड़की आँखों-ही-आँखों में सममकर बच्चे एक और हो गये। बुआ के खाली हाथ जैसे मेंपकर नीचे लटक गये और मन्नो की बड़ी-बड़ी आँखों की घनी पलके न उठीं, न गिरीं; बस एकटक बुआ की ओर देखती गईं'

बुझा इस संकोच ते उपरीं तो मन्नो धीर गति से पाटक के बाहर हो गई थी। कुछ समभा लेने के लिए आग्रह से बुझा से पूछा-कही तो बुझा, बात क्या है। बुत्रा श्रटकीं, फिर भिभक्षकर बोलीं—बीमार है रिव, दो वर्ष सैनेटोरियम में रहने के बाद श्रव जेठजों ने वहीं काटेज ले दी है। साथ में घर का पुराना नौकर रहता है। कभी श्रकेले बी ऊब जाता है तो दो-चार दिन को शहर चली जाती है।

'नहीं, नहीं, बुद्रा !'—मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। 'रवि, जब कभी चार-छ: महीने बाद लड़की को देखती हूँ, तो भूख-प्यास सब सूख जाती है।'

में बुझा की इस सञ्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ—बुझा, बच्चों को एक दम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती।

बुझा ने बहुत बड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती थीं, 'तुम यह सब नहीं समभोगे' और अन्दर चली गईं। बच्चे अपने नये खेल में जुट गये थे। में खड़ा-खड़ा बार-बार सिगरेट के धुएँ से अपने तन का भय और मन की जिज्ञां अड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में। पर बुझा भी तो कुछ गलत नहीं थीं। उलमा-उलभा-सा मैं बाहर निकला और तराई उतर कर भील के किनारे-किनारे हो गया। सड़क के साथ-साथ इस ओर छाँह थी। उछल-उछल कर आती पानी की लहरें कमी धूप से रपहली हो जाती थीं। देवी के मंदिर के आगे पहुँचा तो कका; जंगले पर हाथ टिकाये भील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिए हाथों में चप्यू थाने कुछ युवक तेज रफ्तार से तल्लीताल की ओर जा रहे हैं, पीछे की करती में अपने तन-मन-से बेखवर एक प्रौढ़ बैठे डेंघ रहे हैं। उसके पीछे बोट-कतव की किरती में विदेशी युवितयाँ ''फिर और दो-चार पाल-वाली नौकाएँ''

एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वहीं पीला चेहरा देखता हूँ, वहीं बड़ी-बड़ी आँखें, दही तुम्ली-पतली बाँहें, यही बुधा के घर बाली मन्तों | दो-चार वार मन-ही-मन नाम दो हराता हूँ, मन्तो, मन्तो, मन्तो पानी मैं ऊँचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ-साथ मन्तो बही चली जा रही है । खिंचे बुँ बराले बाल अनक्ती पलके पर बुआ कहती थीं वीमार है, मन्तो बीमार है । जंगले पर से हाथ उठाकर बुझा के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना का चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाये सदा की तरह सीधा खड़ा है। एक दलती-सी पथरीली दलान को उसने जैसे हाथ से याम रखा है छोर में नीचे इस सड़क पर खड़े-खड़े सोचता हूँ कि सब-कुछ रोज-जैता है, केवल मन से उमर-उमर आतो वे दो आँखें नयी है और उन दो आँखों के पछि की कहीं वहीं बिमारी" जिसे कोई खू नहीं सकता, कोई उचार नहीं सकता। घर पहुँचा तो खुआ बच्चों को लेकर कहीं वाहर चलो गई था। कुछ देर हाईंग रूम में बैठा-वैटा बुआ के मुबड़ हाथी-द्वारा की गई सजावट देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ो भड़ियाँ सुन्दर लगती थीं। कैबिनट पर कीमती फ्रोम में लगो सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कीन-धा आकर्षण है जिससे बंधी-बंधी बह दिन-रात वर्ष-मास अपने को निमाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ ही के घर में होकर यह सोचना मन के शील से परे हैं.....

िक्तिककर ब्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीडियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जजाकर कील के दिक्लनो किनारे पर खुलतो खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल-लाल छुतें और बीच-बीच में मिन्यालो पगडिएडयाँ। बुआ खाने तक लीट आयेंगी और मन्तों भी तो देर तक बैठा-बैटा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। खुआ लीटो नहीं। घड़ी की टन-टन के साथ नौकर ने खाने के जिए असुरोध किया।

'खाना लगेगा साहित ?'

'बुआ कब तक लौटेंगी ।'

'खाने को तो मना कर गई हैं।'

कथन के रहस्य को मैं इन अर्थहीन-सी आँखों में पढ़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ।

'श्रीर जो मेहमान है ।'

नौकर तत्परता से भुककर—जापके साथ नहीं, याद्वि । वह अलग से जपर खार्यगी।

में एक लम्बी साँस मरकर जले सिगरेट के दुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से खुटकारा पाने की विवशता पर। उस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते-खाते क्या सोचता रहा था, आज तो याद नहीं; बस इतनी-सी याद है, काँटे-खुरी से उलभता वार-बार में बाहर की ओर देखता था।

मीटा कीर मुँह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी, टिटककर सुना— सलाम साहित।

भीमी मगर सभी ऋावाज — दो घरटे तक पहुँच सकोगे न ? 'जी हजूर।'

सिहियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुँचकर खत्म हो गई। खाने के बरतन उठ गये। मैं उठा नहीं। दोबारा काफी पी लेने के बाद भी वहीं वठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी छोटे-से परिचय से मन में इतनी दिया उपना लेनी कम छोटी बुर्द लता नहीं है। आखिर किसी के घर किसी से मिल ही लिया है तो उसके लिए ऐसा क्यों हुआ जा रहा हूँ।

घरटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर परदा पड़ा था। होले से थाप दी।

'चले आइये'।

परदा उठाकर देहरी पर पाँव रखा। हाथ में कश्मीरी शाल लिये मन्नो स्ट्रकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं। सहज स्वर में कहा—ग्राहये। ग्रीर सीफे पर फैले कपड़े उठा कर कहा—बैठिये।

बैटते-बैटते योचा; बुद्या के घर भर में सबसे ऋधिक सजा और साफ कमरा यहीं है। नया-नया फर्नीचर, कीमती परदे और इन सबमें हलके पीले कपड़ों में लिपटी मन्तो। ऋच्छा लगा।

वात करने को कुछ भी पाकर बोला — छाप लंच तो """"
'बा में ले चुकी हूँ?—छार भएएर मेरी छोर देखती रही।
मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ.—'खुआ तो कहाँ वाहर गई हैं।'
सिर हिलाकर मन्नो शाल की तह लगाती है और स्ट्केस में रखते-खते

कहती है —शाप से पहले ही नीचे उतर जाऊँगी। बुआ़ से कहियेगा, एक ही दिन को आई थी।

'बुग्रा तो ग्राती ही होंगी।'

इसका उत्तर न शब्दों में आया, न चेहरे पर से । कहते-कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा—एक दिन और नहीं एक सर्केगी ?

वह कुछ बोली नहीं। बन्द करते सूटकेस पर मुकी रही।

फिर पल भर बाद जैसे स्तेह-भरे हाथ से अपने बालों को छुत्रा श्रीर हँस-कर कहा—क्या करूँ गी यहाँ रहकर १ भुवाली के इतने बड़े गाँव के बाद यह छोटा-सा शहर मन को भाता नहीं।

वह छोटी-सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से परे का ब्यंग, आज इतने बर्षों के बाद मी, मैं वैसे ही बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ । वहीं हुँसी है और बही पीली-सी स्रतः

हम संग-संग नीचे उतरे थे। मेरी बाँह पर मन्नो का कोट था। नौकर श्रीर माली ने भुककर सलाम किया श्रीर श्रितिथ से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया।

'हजूर चढ़ेंगी ?'

उड़ती-उड़ती नचर उन आखों की बाँह पर लटके कोट पर अटकी।

'पैदल श्राऊँगी। घोड़ा श्रागे-श्रागे लिये चलो।'

चाहा कि बोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध कल, पर कह नहीं पाया। पाटक से बाहर होते-होते वह पल भर को पिछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को सँभाल कर नीचे उतर गई। राह में कोई कुछ बोला नहीं।

टैक्सी खड़ी थी, समान लदा । ड्राइवर ने उन कठिन ल्खों को मानों भौप-कर कहा—कुछ देर है, साहिब ?

मन्ती ने इस बार कहीं देखा नहीं, कीट तोने के लिए मेरी स्रोर हाथ बढ़ा दिया।

कार में बैठी तो कली ने तत्परता से पीछे कम्बल निकाला और घटनों पर

डालते हुए कहा - कुछ और, मेम साहिब १

घॅघराली छाँह टीली-सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली-पतली विवश-सी बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा—नहीं, नहीं, कुछ, श्रीर नहीं। धन्यवाद।

श्रमखुले काँच में से श्रन्दर भाँका। मुख पर थकान के चिन्ह थे। बाहों में मछली-मुखी कंगन थे। श्राँखों में क्या था, यह मैं पढ़ नहीं पाया। वह पीली, पत्तभड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी, जो कम्बल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे।

कार स्टार्ट हुई । मैं पीछे हटा और कार चल दी । बिदाई के लिए न हाथ उठे, न अधर हिले । मोड़ तक पहुँ चने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिवन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले घन्यवाद की गूँज सुनता रहा—नहीं, नहीं, कुछ और नहीं।

वे पल अपनी कल्पना से आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जानेवाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे-किनारे चला जा रहा हूँ। अपने की सममाने-बुमाने पर भी वह चेहरा,वह जीमारी मन पर से नहीं उतरती। इक-इक्कर, थक-थक्कर जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन घक्का खाकर रह गया। तो उस मन्तो के कमरे की सजावट, सुख-सुविधा सब किराथे पर बुआ ने जुटाये थे। बोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था, यह सब उल्टा हो। या।

श्रागे बड़ा तो द्वार पर बुझा खड़ी थीं। सन्देह से मुफ्ते देखा और पास होकर फीके गले से कहा — रिव, मुँह-हाथ घो हालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ, बल्दी लौटोंगे न, चाय लगने की ही है।

चुपचाप बाथ-रूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुँह-हाथ घोने से पहले गिलास में दँककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा, किसी की बुटी-घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर बा बैटा। वक्चे नहीं, केवल मुद्रा थी। बुद्रा ने चाय उड़ेली और प्याला ग्रामे कर दिया। 'बुद्रा।'

बुद्या ने जैसे सुना नहीं।

बुद्या, बुद्या !—पन भर के लिए द्यपने को ही कुछ ऐसा-सा लगा कि किसी त्रीर को पुकारने के लिए बुद्या की पुकार रहा हूँ। बुद्या ने नियश हो आँखें उपर उटाई। समक गया कि बुद्या चाहती हैं, कुछ कहूँ नहीं, पर मैं क्का नहीं।

'बुद्या, दो दिन की मेहमान तो एक दिन में चली गई।'

सुनकर बुद्या चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगीं। इस मौन से मैं और भी निर्देशी हो गया।

'कहती थी, बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी।'

हसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरी लम्बी श्वास लेकर आहत आँखों से मुक्ते देखा—तुम कुछ और नहीं कहोगे रिव!—और चाय का प्याला वहीं छोड़ कमरे से बाहर हो गईं।

उस रात दोरे से फूका के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा, दो दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा, एक बार बुआ के कमरे तक हो आक, पर संकोचनश पाँव उठे नहीं। कुछ देर बाद सीड़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बड़कर जिजली जलाई, सब खाली था, न परदे, न फर्नीचर...न मन्नो...एकाएक आँगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गये इसके पास यहीं बैठी रहती और में शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता, उसके...

यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ...

किसी अनदेखे मय से घनराकर नीचे उतर आया । खिड़की से बाहर देखा, अभिराथा। खिरहाना खींचा, बिजली बुक्ताई और बिस्तर पर पड़े-पड़े भुवाली की वह छोटी-सी काटेज देखता रहा, जहाँ तक मन्नो पहुँच गई होगी। में चौंका नहीं, यह बुद्या का खर था। बुद्धा क्रॅचेरे में ही पास ह्या बैठीं छीर हौते-हौते सिर सहलाती रहीं।

'बुग्रा।'

बुझा का हाथ पल भर को थमा। फिर कुछ मुक्कर मेरे माथे तक आ गया। वैंथे स्वर से कहा—रिव, तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलराती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता...

मैं बुग्रा का नहीं, मानो मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ।

बुद्या देर तक कुछ नहीं बोलों। फिर जैसे कुछ समभते हुए अपने को कड़ा कर कहा—रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है।

मैं बुद्या के स्पर्श-तले सिहर कर कहता हूँ - बुद्या, सुके ही कीन रहना है ?

श्राज वर्षों बाद भुवाली में पड़े-पड़े में श्रसंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात में अपने लिए यह क्यों कह गया था ? क्या कह गया था वे श्रमिशाप के बोल, जो दिन-रात मेरे इस तन-मन पर सच्चे उतरे जा रहे हैं ? सुनकर बुद्धा को कैसा लगा, नहीं जानता । हाथ खींचकर उठी, रोशनी की श्रोर पूरी श्रांखों से मुके देखकर श्रविश्वास और मर्त्सना से कहा—पागल हो गये हो, रिव ! उसके साथ श्रमनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई, कोई श्रीर राह नहीं रह गईं ।

फिर कुर्सी पर बेठते-बेठते कहा—रिव, तुम तो उसे मुत्रह-शाम ही देख पाये हो, मैं वर्षों से उसे देखती आयी हूँ और आज पत्थर-सी निदुर हो गयी हूँ। उसे अपना बचा ही करके मानती रही हूँ, यह नहीं कहूँगी। अपने बचों की तरह तो अपने बचों के सिवाय और किसे रखा जासकता है। पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार, वह देख-माल सब व्यर्थ हो गये हैं। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की राह ताकती थी, अब उसके आने से एटले उसके जाने का चाम मनाती हूँ और इस्कर बचों को लिए घर राजाहर निकल करती हैं।

बुद्धा के बोल कठिन हो ग्राये।

'रिव, जिसे कनपन में मोहवण करी हराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमार्श से हरने तसी हूँ।'—फिर स्वर बदल कर कहा- तुम्हारा-ऐसा जीवट मुफ्तमें नहीं कि कहूँ, इस्ती नहीं हूँ।—जुन्ना ने यह कहकर जैसे मुफ्ते टटोला... न्नीर मैं बिना हिले-डुले चुपचाप लेटा रहा रहा।

बुझा असमंजस में देर तक मुक्ते देखती रहीं। फिर जाने को उठीं और रक गई'। इस बार स्वर में झाग्रह नहीं, चेतावनी थी--- 'रिव, कुछ हाथ नहीं लगेगां। जिसके लिए सब राह रुके हों, उसके लिए मटको नहीं।'

पर उस दिन बुद्या की वात मैं समभा नहीं, चाहने पर भी नहीं।

अप्राली सुनह चाहा कि घूम-घूमकर दिन बिता दूँ। घोड़ा दौड़ाता लिड़ियाकोटा पहुँचा और उन्हां पैरों लीट आया। घर की ओर मुँह .करते-करते, न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि सुके घर नहीं, कहीं और पहुँचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा-खड़ा सोचता रहा और जब दलती दुपहरी में तस्जीताल की उतराई उतरा, तो मन के आगे सब साफ था।

मुक्ते भुवाली जाना था।

बत से उतरा। ब्रह्हे पर रामगढ़ के लाल-लाज सेवों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही सुवाली है। वस में सोचता ब्राया था कि वहाँ सुटन होगी, पर चीड़ के ऊँचे-ऊँचे पेड़ों से लहराती हवाएँ वह-वह ब्राती थीं। छाँह ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है ब्रौर भुवाली मन को ब्रच्छी लगती है। तन को ब्रच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ब्राफिस पहुँचा। काटेज का पता लिया ब्रौर छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ 'पाइन्स' की ब्रोर हो लिया। खुली-चौड़ी सड़क के मोड़ से ब्रच्छी-सी पत जी राह ऊपर जा रही थी। जँगले से नीचे देखा, अलग-अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली-चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे, छोटे-छोटे खेत किसी के ब्रुटने पर रखे कसादे के कपड़े की तरह घरती पर फैले थे। दूर सामने दिखन को ब्रोर पानी का ताल धूप में चौदी के थाल की तरह चमकता था।

इस पहली बार भुवाली त्याने के बाद मैं एक बार नहीं, कई बार यहाँ त्र्याया। लोट-लोटकर यहाँ त्र्याया, पर उस त्र्याने-जैसा त्र्याना तो फिर कभी नहीं त्र्याया। मैं चलता हूँ, चलता हूँ त्र्योर कुछ, सोचता नहीं हूँ। न यह सोचता हूँ कि मैं बा रहा हूँ। बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है, 'पाइन्स'। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ-साथ वरामदें तक पहुँच जाता हूँ । कार्षेट पर हौले-हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज हो । द्वार खटखटाता हूँ और मुकी कमर, पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है । जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है ।

धर में हैं १

'बिटिया को पूछते हो, बेटा ?'

में सिर हिलाता हूँ।

'बिटिया नीचे ताल को उतरी थीं, लौटती ही होंगी।'

में बाहर खुले में बैठा-बैठा प्रतीका करता हूँ। मन्नो श्रव श्रा रही है, श्रानेवाली है, श्राती ही होगी।

थककर फाटक की श्रोर पीठ कर लेता हूँ । जब यह सोन्तूँगा कि यह देर से श्रायगी, तो वह जल्दी श्रायगी।

घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूँ। और मुड़कर देखता नहीं।

'बाबा!'—पुकार का-सा स्वर। लगा कि दो आँखें मेरी पीठ पर हैं! उठा। वड़कर मन्नों की ओर देखा, आँखों में न आएचर्य था, न उत्करठा थी, न उदासीनता थी। बस, मन्नों की ही आँखों की तरह वह दो आँखों मेरी ओर देखती चली गई थीं।

'वावा!'--बूढ़ा नौकर लपककर घोड़े के पास ग्राया ग्रीर लाड़ के से स्वर में बोला--उतरो विटिया, बहुत देर कर दी।-ग्रीर हाथ ग्रागे बढ़ा दिया।

मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी।—तिनक अम्मा को तो बुलायो, बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं।

'सुख तो है बिटिया ?'

चिन्ता का यह स्वर सुनकर विदिया नरा-सा हैंस दी, फिर स्ककर लम्बी साँस भरकर बोली — ग्रच्छी-मली हूँ, बाबा, बड़ी ग्रम्मा से कहो, विद्योगा लगा दे।

बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी। फिर सहम कर पूछा — बिटिया, लेटोगी ?

'हाँ, बाबा।'

इस बार मन्तो ने बाबा की स्रोर देखा नहीं, जैसे कोई स्रपराध बन द्याया हो; फिर मेरी स्रोर भुककर कहा—क्या बहुत देर हुई ?

'नहीं !'—मैं सिर हिलाता हूँ, पर अधि नहीं।

इस बार िक्किक से नहीं अधिकार से पृछ्या हूँ — क्या जी अच्छा नहीं ?

बूढ़ी दासी दौड़ी-दौड़ी शाल लिए खाई खौर कंधों पर खोड़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा—मन्तो, ख्याली क्यों मनराने लगी। अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए क्या चाय भेजूँ १

मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाईं। फिर कुछ सोचकर बोली — अम्मा, पृछ् देखो। पीयेंगे तो नहीं।

में कुछ टीक-टीक समभा नहीं। व्यस्त होकर कहा नहीं, मुक्ते अभी कुछ, भी पीना नहीं है।

मन्नो ने जैसे न सुना, न सुके देखा ही।

फिर जैसे खम्मा को मेरे परिचय की गम्भीरता अताने के लिए पूछा----चाची तो खन्छी हैं, सभी चाचा लीटे तो न होंगे ?

बड़ी माँ भट समक गईं, मन्तों की चार्ची के यहाँ से आया हूँ। बोली-बेटा, आने की सबर देते तो मन्तों के लिए कुछ मंगवा लेती।

'बड़ी माँ, खन्दर जाकर देखों गु, में धकी हूँ, खन की तूँ भी नहीं।'

मैं लिजित-सा वैटा रहा। कुछ फला ही लिये आता।

मन्ती छुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पढ़ती रही, फिर धीमे से ऐसी बोली, मानो मुफे नहीं, अपने को कहती है—पड़ी न कुछ लाना ही ठीक है, न कुछ ते ही जाना

े में अपनी सामानी क पहला का उन लगा ।

भरनी धरूर दशी तो आप डीन्शाप में भी साथ हो जिया। कावल उठा कर दर्श माँ ने विक्यित को जियान, वाल डीखे करते-करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुसी प्रथा कीचकर बाहर हो गई। ध्यन्नो """""

पत्नो बोली नहीं। दुवली-सी वाँह तिनक-सी आगे की ओर "फिर एका-एक कुछ सोचकर पीछे खींच ली।" आज जब स्वयं भी मन्नो-सा बन गया हूँ, सी बार अपने को न्योछावर कर उसी च्या को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुसीं पर बैटा-बैटा उस बाँह को छू नहीं सका था? वयों उस हाथ को सहला नहीं सका था? उमद्ते मन को किसी ने जैसे जकड़कर वहीं, उस दुर्सी पर टहरा लिया था।

क्या था उस भिभक्त में १ क्या था उस भिभक्त नेवाले मन में १ रहा होगा, यही भय रहा होगा, जो श्रव मुभते मेरे प्रियननों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो ह्याँ जो का मोह पीछे बाँधता था, मन का भय श्रागे खींचता था। श्रीर जब जल्दी-जल्दी चलकर डाक-बँगले में पहुँच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ, च्या-च्या जकड़ते बन्धन से मुक्त हो गया हूँ। उस स्त्रमागी रात में जो मुक्ति पाई थी, वह मुक्ते कितनी फली १ चाहता हूँ, एक बार मन्नो देखती तो !

रात भर ठीक से सो नहीं पाया। वार-बार नींद में लगता कि भुवाली में हूँ, भुवाली में सोया हूँ, नहीं 'पाइन्स' का बड़ी-बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नों के पलग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी-बैटी मन्नों अपनी उन्हीं दो धाँखों से भुके निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा-सा हँसकर सिर हिलाती हुई कहती है—नहीं, हरें कम्बल के नीचे कर लो। अब इसे कौन कुएगा ?

मन्तो !

मन्नो कुल कहती नहीं, हैंस भर देती है। रात भर इन दुःखानों में भटकने के बाद जगा, तो बुखा दीख पड़ी।—कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि।

उस सुबह फिर में क्का नहीं, न डाक-बंगले में, न सुवाली में। वस के ब्राड्डे पर पहुँचा तो धून में बुकी-बुकी स्वाली मुक्ते भयावनी लगी। एक बार वी को टरोला— पाइन्सं नहीं महीं चुक नहीं लोग बाला।

घर पहुँचकर बुद्धा मिली। दशे चेतावर्गावाला खिचा लिचा चेहरा था १६ "भरपूर । मुफ्ते देखकर जैसे साँस रोके पूछा—कहाँ थे कल !

'रानीखेत तक गया था बुआ।'

'कह तो जाते।'

में न जाने किस उत्तक्षत में खोया कह गया—कहने की, बुआ, या क्या? दोपहर में फूफा मिले। कल लौटे ये और सदा की तरह गम्मीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आँखें उठाकर बुआ की और देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के माई अवश्य ही मन्नों के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वहीं अचैचलता थी।

कूफा ने खाने पर से उठते उठते उत्तफे-से स्वर में मुक्तसे पूछा—रिव, बुग्रा तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहतो हैं, पहुँचा आ सकोगे ?

'जो, सक्रॅंगा।'

में, बुआ और वच्चे नैनी से नीचे उतर रहें हैं। मैं पीछे की सोट पर वैठा-बैठा विदा हो जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की छोर मुझी। खिड़की के बाहर देखा तो पहाड़ को हरियाली में वहीं कलवाली भुवाली की सफेदी दीख रही थी।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

काठगोदान से लखनऊ। एक रात बुद्धा की समुराल रककर बुद्धा से विदा लोने गया तो बुद्धा ने पूछा — कहाँ जाने की सोच रहे हो, रवि १ कुछ दिन यहीं न रकी।

'नहीं बुद्या।'

बुप्रा इस नहीं को एकाएक स्वोकार नहीं कर सकी। पास विटायर कुछ देर देखती रहीं। फिर स्तेह से कहा — फिर जाश्रोगे कहाँ ?

'बुग्रा, कुछ पता नहीं।'

... बुआ कुछ कहना चाहती थीं, पर कह नहीं पा रही थीं। कुछ कक़ते-कक़ते कहा—रिव, तुम्हारे फ़ुफा तो तुम्हें नैनी लौटने को कहते थे।

'नहीं बुद्रा, श्रव तो दिनखन जाऊँगा, पिताजी के पास ।"

ज्या को जैसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ याद-सी करती बोली-रवि, इस

बार दुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा।

'नहीं, नहीं, बुग्रा !'

बुम्रा चाहती थीं, सुमासे कुछ पूछें; मैं चाहता था बुम्रा से कुछ कहूँ, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं।

स्टेशन पर जाने लगा तो बुद्धा के पाँव छुए। बुद्धा बहुत बड़ी नहीं हैं मुससे। पिताची की सबसे छोटी मौसेरी बहिन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा-सा लगा कि बुद्धा का द्याशीवीद चाहता हूँ।

बुक्रा हैरान हुई', फिर हँसकर बोली-रिव, तुमने पाँव छुए हैं तो न्नाशीबीद जरूर दूँगी अवस्त सुन्दर बहु पान्नो !

मैं न हँसा, न लजाया। बुझा चुप-सी रह गईं। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थीं, उसे मानो अनदेखें संकोच ने घेर लिया।

टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफार्म पर घूमने लगा। श्रामने-सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उतके मन को एका-एक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था, सोचता चला गया। मन न भुवाली पर श्राटका, न 'पाइन्स' पर, न मन्नो पर। पिछला सब बीत गया लगा। हुआ का श्राशीर्वाद कल्पना में मुखर श्राया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हुँगा''

बुत्रा का श्राशीवीद क्रूठ नहीं निकला। सच ही मेरा घर बना। सुन्दर घरनी श्राई श्रीर उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन नहीं का टिकट ले लिया था, वहाँ की गाड़ी मुक्ते खींचकर उस प्लेटफार्म पर ले जा नहीं सकी।

गाड़ी आ लगो है। कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े-खड़े देखता हूँ, मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बुढ़ें "

'साहिब, गाड़ी छूटने में दस मिनट हैं।'

में अपनी घड़ी देखता हूँ, श्रीर सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ।
कुली एक बार फिर श्रन्दर जाकर श्रसवान ऊपर-नीचे करता है श्रीर साफा
ठीक करते हुए बाहर निकल कर कहता है—लाल बसी हो गई है साहिन।
बसी की श्रीर देखता हूँ श्रीर देखता चला जाता हूँ, नहीं कद है, नहीं

दुबली-पतली देह, वही घुला-घुला सा चेहरा, वही ''वही'' ग्रावेश से कहता हूँ —कुली, सामान उतार लो । 'साहिब!'

'जलदी करो, जलदी!'

कुत्ती फिर मेरे सामान के साथ है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बँधवाय, चाय पी छोर वरेली के लिए गाड़ी में बा बैठा। जंहाँ मुक्ते बाना है, वहाँ जाकर हटूँगा, जब मैं ही नहीं सकता हूँ तो मुक्ते कीन रोकेगा? क्यों रोकेगा?

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

घर में आगे लान में बैठा सर्दियां की ढलता धूप में आलसा रहा हूँ। आन्दर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा—बैटा, इस बार छुट्टी में आ ही गये हो तो ठहर बाओं। बार-बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता।

माँ की बात सुनकर में सयाने बेटे की तरह हँसता हूँ श्रोर मन-हां-मन सोचता हूँ कि माँ कितना टीक कहती है। श्रपनी नौकरी पर रहता हूँ श्रोर श्रकेले श्रादमी के खर्च से कहीं श्रिधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इन्कार करूँ गा? माँ की श्राशा के विपरीत बड़ी श्रावाज़ में कहता हूँ—माँ, जो तुम्हें रुचे, वहीं सुके भारेगा।

'बेटा, लड़की देखना चाहोगे १' 'हाँ, माँ।'

लगा, माँ मन-ही-मन हेंसी।

खाने के बाद रात को धूमकर आया तो कमरे में शान्ति थी। किसी को देखने के लिए कालेज के दिनोंवाता विज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते-रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ।

हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते-पढ़ते जब गया। आँखों के आँबेरे में देखा, किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के भुगड़ के भुगड़ दीखते हैं, आसमान सब सुनसान है, अपनी पद-चाप के सिवाय कोई त्र्यावाज नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूँजता है, इधर...उधर...श्रीर श्रूँधेरे में हिलता एक हाथ श्रागे बड़ा-बड़ा श्राता है मेरे गले की श्रोर निकट...श्रीर निकट...

दुवली कलाई......पतली श्रुँगुलियाँ...मैं डरता हूँ...पीछे, हटता हूँ श्रौर चबराकर श्राँखें खोल देता हूँ।

उठा, खिड़की का परदा उठाकर बाहर भाँका। लान के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। सँभला। लम्बी साँस लेकर बालों को छुत्रा तो माथा ठएडा लगा। भयावना स्नापन और ब्रॉधेरे में वह हाथ... वह हाथ...

मन से जिसे भूल चुका हूँ, उसे ब्राज ही याद क्यों ब्राना था...क्यों याद ब्राना था...क्यों दीख जाना था उस हाथ को, जो वर्षी गये 'पाइन्स' की उत्तराई से उत्तरते-उत्तरते मैंने ब्रान्तिम बार देखा था ! कुब्रा था, नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्रासंख्य का सोच-सोचकर छू भर लेने के लिए बाँह ब्रागे करनी, छू सेना नहीं होता !

महीना भर नैनी में रहते हुए, बार-बार भुवाली से लौटने के बाद जब अनितम बार मैं मननो के पास से लौटा था, तो लौट-जौटकर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। तीन बार नीचे उतरा था और तीन बार मुड़कर उत्तर गया था।

मन्नी शाल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुपी को जैसे उसपर से उतार देने की उदास स्वर में कहा—कज़ तो नेनी से नीचे उतर जाऊँगा।

मन्ती ने नीचे फैले शाल को सहज-सहज सहेजा। एक महीने पहलेवाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही तूर-दूर-सालगता चेहरा...

मन्नो ... चाहता हूँ, मन्नो से कुछ ता कहूँ, पर क्या कहूँ। यह कि जल्दी लीटूँ गा...

न्त्या-न्या अपने से गहता हूँ, आर्जगा, फिर ग्राजँगा, पर जिस निगाह से मन्तो पुने देखना है, वह जैसे विना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम

यहाँ नहीं आश्रोगे।

'मन्तो।'

'रिव'—ग्रौर, ग्रौर बस कठिन-सी होकर जरा-सा हॅसी ग्रौर हाथ जोड़ दिये। नमस्कार।

इन जुड़े-जुड़े हाथों को देखता रहा । जरा-सा आगे बढ़ा कि विदा लूँ, बिदा दूँ, पर न जाने क्यों खड़ा-का-खड़ा रह गया।

समभाने के-से स्वर में मन्नो बोली—देर होती है रवि।

जी भरकर देखनेवाली श्रपनी श्राँखों को भुकाकर मैं जल्दी-जल्दी नीचें उतर गया।

मैं फिर लीटूँ गा...फिर...पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ...

मुड़कर पीछे देखा श्रीर खिंचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं, उसी मुद्रा में बैठी थी।

मानो वह जानती थी कि लौटूँगा। साथ पड़ी कुर्सी की स्रोर संकेत कर कहा — वैठो, रिव।— स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी न मेरे स्त्राने पर स्राक्ष्य था। श्रांखों-ही-श्रांखों में कुछ ऐसा देखा, जैसे पूछती हो — कुछ कहना है ?

में अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ—मन्तो, मन नहीं होता जाने को।

मन्नी कुछ देर देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे, कहे तो...

एक छोटी-ती साँस जैसे छोटी-से-छोटी घड़ी के लिए उसके गले में श्रटकी, फिर, फिर घने स्वर में कहा—एक-न-एक बार तो तुम्हें चले ही बाना है, रवि...

में हाथों से घेरकर उस देह को नहीं, तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ ।—मन्ती !—श्रागे बढ़ता हूँ, कुछ रोक लेने को, थाम. लेने की सुद्रा में मन्ती दोनों हाथ श्रागे डाल देती है, बस।

'मन्नो !...' श्रपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। 'नहीं' – इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुवला-सा हाथ हिलाकर आँखों से मुक्ते बिदा देती है और मैं विवश-सा, व्यर्थ-सा नीचे उतरता हूँ।

श्रांखों पर घुःध-सी उमड़ श्राती है, सँभलता हूँ, सँभलता हूँ श्रीर एक बार फिर पीछे देखता हूँ।

बिलकुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्तो में बैठी मन्नो बही चली जा रही है... यह मुक्ते नहीं देखती, नहीं देखती, उसकी आँखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है।

हाथों पर टिका मन्नो का सिर नी चें भुका है, आँखें शायद बन्द हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सी चकर छटपटाता हूँ।

कदम उठाकर फाटक के पास पहुँचा तो सिसिकियाँ सुनकर रक गया। मन-ही-मन दुहराकर कहा---मन्नो !...मन्नो !...

इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया— ठहरो नहीं! रको नहीं! सच ही मैं ठहरा नहीं! उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया, उस काटेज से, काटेज में रहनेवाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आँखों से!

### × × × ×

पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुक्ते आज भी आती है। आज भी वह याद आती है, वह दुपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी कील के किनारे से लगी पगडरही पर घूमते रहे थे। मीठा-सा दिन या। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख मैं पानी-सा बह गया था। एकटक उन दुँ बराले वालों को देखता रह गया था। और देखता गया था शाल में लिपटे उन कन्धों को, जो पैसे की धीमी चाल से थककर भी मुक्तते नहीं थे।

परिक्रमा का अन्तिम मोड़ आया तो बहुत वड़े घने वृद्ध के नीचे देवी के दो छोटे-छोटे मन्दिर दिखे। टीन के कपाट बन्द थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बड़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी-खड़ी कुछ देर सोचती रही। फिर जूते उतार नगे पाँव किनारे के पत्यरों से नीचे उतार गई। बड़े से पत्थर पर पाँव बनाया और अक्रकर डएडल से कमल तोड़ वापस लौट

श्राई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था। साल लिए पर कर लिया था श्रीर उन वन्द भपारों के श्रामे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया।

मन्दिर के बन्द कपारों के द्यागे माथा टेक मन्नो उठी तो मानो मन्नो-सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिग्वा कि यह कुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई विवसता थी जिसने माग्य के इन बन्द कपारों के द्यागे माथा टेक दिया था। इन निर्मम द्यकेलेपन के लिए मन में टेर-सा दर्द उठ द्याया। बहते-से स्वर में कहा—दर्शन करने का मन हो मन्नो, तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूँ ?

मन्तों ने दुछ कहने से पहले स्वर को सँभाला, फिर सिर हिलाकर कहा— नहीं रिव, ऐसा कुछ नहीं । सुभे कीन वरदान माँगने हैं। अपने शिए तो कपाट बन्द हो गये हैं। वस, इतना ही चाहती हूँ, यह कपाट उनके लिए खुले रहें, जिनसे बिछुड़कर में अतग आ पड़ी हूँ।

मन्नो को छूने का भय, उनके रोग का भय, जो द्यव तक मुक्ते रोकता था, बाँधता था, द्रालग जा पड़ा। भीता की उरखो इना में फहराते से खुँ घराले बालों पर कुककर बाँह से घेरते हुए कहा — मन्नो \*\*\*।

मन्नो चौंकी नहीं। कन्ये पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया छोर समृत्यी आँखों से देखते हुए बोली—रिध, जिसे तुम केल नहीं सकते, उसके लिए हाथ न बढ़ाओं!

श्रावाज में न उलाहना था, न व्यंग था, न कहुता। बस, जो कहने को था, वहीं कहा गया था। इस कहने का उत्तर में उस दिन नहीं दे पाया। बार-बार मन्नों के पास जाने पर भी नहीं दे पाया श्लीर नहीं दे पाया विदा के उन क्यों में, जन मन्नों को रोता छोड़ में श्लीरान बार 'पाइन्स' की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्वजता से कायर बन कर बरा था, वह श्लाज श्रपने पर ही बीत गई है। श्लाज श्रपने लिए, मन्नों के लिए उस कायरता को कोसता हूँ।

× comment of the state of the s

घर में चहत-पहल थी। माँ को सुन्दर बहू मिली, सुके मली संगिनी। भोलेपन से सुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं छो। ताने को मन चाहता है। लेकिन अब खोऊँगा क्यों। अब तो बँध गया हूँ, वैंचा रहूँगा। जाताल नाते- रिश्ते हैं, मिन-बन्धु हैं। ब्याहवाले घर के ऊँचे कहकहे सुनकर खुशी से मन उमड़-उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी १ एक दिन दो बात शुरू हो जाती है, उसे सम्पूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है, जो सम्पन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुँच जाता है। तन मन, घर-द्वार, अन्दर-बाहर सब एक ही प्यार में भींग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊँगा। महीना भर एककर वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ अब तक मैं बेघर-सा होकर रहता रहा हूँ।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

उस अपार, असीम सागर के किनारे एक-दूसरे पर छा-छा जाते हम घंटी घूमते रहे। बीच-बीच में ठहरते और मोहवश एक-दूसरे में छिपे अपने-अपने प्यार को चूमते। सुबह-शाम, दिन-रात कहाँ छिपते, कहाँ हूबते, यह हम देख-देखकर भी नहीं देखते थे।

इसके बाद, प्रहरों को तरह बीत गये वे दस वर्ष। संग-संग लगे विछोह से दूर मन दिन-रात। नीरा श्रीर क्वनों से दूर इस काटेज में पड़ा-पड़ा श्राज मी पीछे लौटता हूँ तो यहन निकट से किया सार स्वता हूँ।

हम कितने सुला हैं, कितने ! नाइता हूँ किया की आँखों में देखकर इसका उत्तर दूँ। किसी की छूछर कुछ कहूँ, पर मुननेवाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया।

गये महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घरटे मर को यहाँ दकी थी। बरामदे में लेटे-लेट उन तीनों को ऊपर श्राते देखता रहा। फाटक पर पहुँच कर मीरा पलमर की ठिठकी थी। फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे श्रान्दर ले श्राई।

'मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा ।' बच्चां के भिक्षक से वॅब हाथ मेरी स्रोद उठे।

देखकर कण्ट भर आया । मेरा मान्य मुमते दूर इसते आलग जा पड़ा है। गेरे ही अच्चे आद्यर्थ की डिए से मुक्ते देख भाँ भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही, आँखें पोछती रही। कुछ कहने की, कुछ पूछने की उसका स्वर बँधा नहीं। अपने सुन्दर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता ही रहा कि जो आज सुक्ते मिलने आई है, उसमें मेरी पतनी कहाँ है, कहाँ है वह जो सचमुच मेरी थी।

मरी आँखों से मीरा कताई की घड़ी देखने की निद्धराई से आहत हो में फटी-फटी, रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ इत्त्या में सुफे यहाँ अकेला छोड़, सुफसे दूर चला जायगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों की पकड़नेवाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। पर बच्चों की छोटी-छोटी आँखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया।

चौंककर देखा, मीरा पास आकर भुकी और अधरों से मस्तक ख़ूकर होते से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूँ, एक बार प्यार लूँ कि हाथों में मुँह छिपा रोते-रोते मीरा इन वाहों से आ लगी।

मीरा की आँखों से भींगी अपनी रोती आँखों को पोंछ कर आस-पास देखा, तो टूटा बाँध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी, न बच्चे •••

तिकयों के सहारे सिर ऊँचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी छोर से पीठ मोड़े छामे की छोर सुकी थी, बच्चे एक दूसरे की उँगली पकड़े कभी माँ को देखते थे, कभी राह को।

साँस रोके प्रतीचा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न बेटे ने .... केवल छोटो रानी के बालों में गुँथी गुलाबी रिवन देर तक हिल-हिलकर मेरी द्याँखों से कहती रही —पापा, हम चले गये; पापा हम चले गये।

सच ही सब चले गये हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नो के जाने को भाँपकर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नो रोई थी। अब चान पाया हूँ कि हाथों में मुँह छिपाकर वह रोना कितना अकेला राना था। पर इस दार जाकर बरसों मैंने मन्नो की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता, वह दुबली देह, बड़ी-बड़ी छाँखें छोर कम्बल पर फैली पतली-पतली बाँहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की छोर वह जाता।

एक बार दौरे पर लखनक आया तो बुआ मिलीं। देर तक इधर-उधर की बातें करने बाद एकटक स्वर बदल कर बोलीं—रिव, मन्तो तो अब नहीं रही।

'नहीं बुग्रा!'—मैं पिता हो बाने के गाम्भीय को सम्मालते कहता हूँ— नहीं बुग्रा…

बुग्रा जैसे मुक्ते कहीं वर्षां पहले के उस रिव से कहती है—रात को सोई तो जगी नहीं। श्रम्मा छुट्टी पर थीं। सुबह-सुबह ख्याली अन्दर श्राया, तो सौस चुक गई थी।

में कॅ घे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ — बुआ।

बुश्रा श्रां ल पोछती-पोछती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली--रिय, एक बार उसे पत्र तो लिखते ।

में रूमाल से रलाई सोखने लगा।

'तुम्हारे नाम का एक पारसत्त छोड़ गई थी अल्पारी में। खोला तो जर्सी थी।
दूसरे दिन बुद्धा के पास फिर आया तो जल्ही-जल्दी पाँच छूकर कहा—'
अच्छा, बुद्धा''

'रिव !' — बुआ की वही कलवाली आवाज थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा — नहीं बुआ, नहीं।

बुद्धा सम्भ गईं, में कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ। पर जैसे मन-ही-मन मन्नो के लिए टूटकर बोली—यही बार-बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भीग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला ?

श्रीर एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुँच गया। वहीं चींद की ठएडी हवाएँ थीं, वहीं सुहातीं घूप थीं। वहीं भुवाली थीं श्रीर वहीं में था। पर इस बार किसी का पता लगाने मुके पोस्ट श्राफिस की छोर नहीं जाना था। 'पाइन्स' के सामने वाले पहाड़ पर किसी के श्रिमिशाप से बनी काटेज में पहली बार सोया तो मर-भर श्राते करठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा। मन्नो ! " श्राज वह होती तो मुक्ते फेल लेती "

हर रोज सुबह उठते कठते बरामदे से 'पाइन्स' देखता हूँ और मन-ही-मन कहता हूँ—मन्नो ! "मन्नो !"

जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है, वह अब पास-सी नहीं लगती, अपनी-सी नहीं लगती। उसे मैंने छू-छूकर छुआ। था, चूम-चूमकर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है, तो मीरा नहीं, मन्नो की आंखें ही सगी दीखती हैं।

खिड़की के सामने लेटे-लेटे, अकेलेपन से घतराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुन्ध-मरे बादलों के घेरों में घुँघराले बालों वाला वही चेहरा दीखता है। बही:-

श्राये दिन दबा के नये बदलते हुए रंग देखकर श्रव इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते-छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते-देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊँगा इन्हीं में समा जाऊँगा।